UNIVERSAL LIBRARY OU\_176654

AWARIINO TANNO

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Latter केंद्रस्वाती द्वांत्रिया १९५० 1 का

His book should be returned on or before the days large wheel below

प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री मस्ता साहित्य मन्डल, नई दिल्ली '

> छठी बार : १६५१ मूल्य दो रुपये

> > मुद्रक रामप्रसाद त्रिपाठी सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

### दो शब्द

इस पुस्तकमें जो मजमून जमा किये गये हैं उनको मैंने पिछले तीन-चार बरसके अंदर लिखा था। इस तेजीसे बदलती हुई दुनियामें वे काफी पुराने हो गये। लेकिन फिर भी आजके सवालोंके समफनेमें शायद मदद करें। यह किताब पारसाल निकली थी, जब मैं जेलमें था। अक्सर लोगोंने उसपर इनायतकी नजरसे देखा और जितनी कापियां छपी थीं वे सब खतम हो गईं। इसलिए फिरसे छपानेकी आवश्यकता हुई।

इसके लेख चाहे पुराने हों या नये, किताबका नाम 'लड़खड़ाती दुनिया' बहुत मौजूं और उचित है। अजीब दुनियामें हम आजकल रहते हैं जिसकी सब पुरानी बुनियाद ढीली पड़ गई और फिरसे कहीं जमती नहीं। कभी-न-कभी फिर जमेगी लेकिन वह कोई दूसरी दुनिया होगी क्योंकि आजकलका जमाना अपने आखिरी दिन देख रहा है। हमारे सामने बड़े-बड़े साम्प्राज्य गिरे और गिर रहे हैं। रोज तस्वीर बदलती है। लेकिन सवाल तो यह है कि हम भी इस तमाशेमें हिस्ता ले रहे हैं या खाली दर्शक हैं? दर्शकोंकी जगहें तो अब कहीं रहीं नहीं और जो बचना भी चाहते हैं वे भी कहीं जा नहीं सकते। बचें कहां और किसलिए? काम तो हमारा इस समय इस जगह पर है।

आश्चर्य इस बातपर होता है कि किस तरहसे इंग्लैंड और फांसने अपनी जड़ खोदी। चीनमें, स्पेनमें, और म्यूनिकके समभौतेसे उन्होंने अपनेको बदनाम किया और कमजोर भी हुए। उस समय भी जो कुछ हम लोग कांग्रेसकी ओरसे इन विदेशी प्रश्नोंपर कहने थे वह ठीक निकला और अब इंग्लैंडवाले पछताते हैं कि क्यों गलती की। पुरानी गलतियां तो कभी-कभी समभमें आ जाती हैं; लेकिन

फिर भी नई गलतियां होती जाती हैं। उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता जब-तक दिमाग न बदले।

हिंदुस्तान इन पुरानी और नई गलितयोंका नमूना है। अंग्रेजी साम्राज्य तो यहां खतम हो रहा है—उसको तो खतम होना ही है—लेकिन खतम होते-होतें हमको कितनी बीमारियां देकर जा रहा है। काफी मुसीबतें हमको घेर रही हैं, काफी मुक्किल सवाल हमसे चिपटे हैं। लेकिन यह तो इस लड़खड़ाती दुनियामें होना ही था। तब हम शिकायत क्यों करें? क्रांति और इन्कलाबके नारे हमने उठाये—अब वह क्रांति हमारे पास आई। कुछ रूप अच्छा है, कुछ बुरा, कुछ डरावना, जैसा कि क्रांतिका हमेशा होता है। हम उसका स्वागत कैसे करें? हिम्मत, वीरता और एकतासे और अपने छोटे भगड़ों और बहसोंको भूलकर हम अपना कद ऊँचा करके बड़े आदमी बनें और फिर बड़े सवालोंको लेकर उनको हल करें।

इलाहाबाद ८ मार्च, १९४२ --जवाहरलाज नेहरू

## पहले संस्करणकी भूमिका

आज हम एक मोड़पर खड़े हैं। जिस रास्तेपर अबतक दुनिया चलती थी उसे छोड़कर अब उसे दूसरी राह अस्तियार करनी पड़ेगी। पुराने आचार-विचार, पुरानी परंपराएं और संगठन टूटेंगे और नये उनकी जगह लेंगे। यह नई राह राहतकी होगी या आजसे भी ज्यादा कठिन और मुसीबतकी होगी, यह कहना मुश्किल है, किंतु इसमें कुछ शक नहीं कि एक नये युगका प्रवर्तन होने जा रहा है। १९१४-१८ के रक्त-स्नानके बाद भी दुनिया न संभली। आज वह पुराना इतिहास फिरसे दुहराया जा रहा है। मानव-सभ्यता आज फिर खतरे में है। चारों ओर पाशविकताका राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधोंमें किसी बातका लिहाज और संकोच नहीं रह गया है और जीवनके ऊंचे आदर्श लुप्तप्राय हो रहे हैं। अगर दुनिया बदलती है, तो हमारा देश भी इन बड़ी तब्दीलियोंसे अछूता न्,रह जायेगा। अगर दुनियापर तबाही आई, तो हम भी तबाहीसे बच न सकेंगे और यदि दुनियामें नया उजाला हुआ और एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक सिलसिला कायम हुआ, जिससे मानवताकी प्यास बुभनेवाली है, जिसके जरिये जनताकी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतें पूरी होनेवाली हैं, तो हम भी इस तरक्कीमें साभेदार होंगे । अतः दुनियामें आज क्या हो रहा है, इसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते । अंतर्राष्ट्रीय जीवनकी घारसे अलग रहकर न हम जिंदा ही रह सकते हैं और न तरक्की ही कर सकते हैं, इसलिए हमको इस बातके विचारनेकी जरूरत है कि दुनियापर यह संकट क्यों आया और इसका अंत कैसे हो सकता है ? समाजशास्त्र ही इस सवालका संतोषप्रद जवाब दे सकता है। युद्ध इसीलिए होते हैं कि मुट्ठीभर धन-कुबेर समाजकी संपत्ति पैदा करनेवाले समुदायका आर्थिक शोषण करना चाहते हैं। उनको अपने मुनाफेसे मतलब। वे अपने वर्गके स्वार्थको देशके स्वार्थपर भी तरजीह देनेको तैयार हैं, न उनकी कोई मातृभूमि है, न पितृभूमि । मुनाफा कमा-नेके लिए वे राष्ट्रोंको लड़वा देंगे और लाखों देशवासियोंकी हत्याका पाप अपने ऊपर लेनेसे न हिचिकचायेंगे। मुनाफा उनके लिए सर्वोपिर है, वही उनका ईश्वर

और धर्म है। यह अमिट सत्य है कि जबतक पूंजीवादी प्रथा कायम है तबतक संसारमें भीषण युद्ध होते रहेंगे।

आज चारों ओर निराशा छाई हुई है, फासिज्म और साम्प्राज्यवाद का बोल-बाला है, तिसपर भी मानवताकी अंतर्वेदना और मार्मिक पीड़ाकी कराह सुनने-वालोंको सुनाई पड़ ही जाती है। प्रगतिशील शिवतयां आज दबा दी गई हैं लेकिन समय आते ही वे उभरेंगी और इतिहासका बदला चुकायेंगी। यदि हम अपने राष्ट्रीय जीवनको पुष्ट करना चाहते हैं, तो हमारी जगह इन्हीं शिवतयोंके साथ है। माना, आज वे शिवतयां क्षीण और दुर्बल हैं, लेकिन यह युगधर्मके अनुकूल हैं और इन्हींका भिवष्य उज्ज्वल है। आजकी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितिका अध्ययन करके हमको निश्चय कर लेना है कि हमारे सच्चे सहयोगी कौन हैं?

'लड्बड्गी दुनिया' में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितिका अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इस संग्रहसे परिस्थितिको समभने और अपना मार्ग स्थिर करनेमें काफी मदद मिलती है। पं. जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिके एक बड़े विद्वान् हैं। हैमारे राजनीतिज्ञोंमें इस विषयमें उनका मुकाबिला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इस विषयका केवल अच्छा अध्ययन ही नहीं किया है, बल्कि विभिन्न देशोंके प्रगतिशील व्यक्तियों और संस्थाओंके निकट संपर्कमें भी वह आये हैं। भारतके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने में उनका खासा हाथ है। हिंदुस्तानके सवालोंपर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे विचार करना उन्हींसे हमने सीखा है, हमारे अन्य नेता इस ओर सदा उदासीन रहे और अंतर्राष्ट्रीय बातोंकी चर्चा करनेके लिए जवाहरलालजीका मजाक उड़ाते रहे। जवाहरलालजीने ही सबसे पहले हमको आनेवाले युद्धके स्तरेसे आगाह किया था। उस समय बहुत लोग यह समभते थे कि जवाहरलालजीका यह एक खब्त है। अबीसीनिया, स्पेन और चीनके साथ जब उन्होंने सहानुभृति दिखाई और भारतकी सहानुभृति प्रदर्शित करनेके लिए खतरोंकी परवाह न कर स्पेन और चीनकी यात्रा की, तब भी लोग मजाक करनेसे बाज न रहे। यह कहा गया कि जिसके साथ जवाहरलालजी सहानुभृति दिखाते हैं वही हार जाता है। यह भी तोहमत लगाई गई कि वह यथार्थवादी नहीं हैं, महज हवामें उड़ते हैं। जीतती हुई ताकतका साथ तो सब देते हैं। मंकटके आदर्श और सिद्धांतको भूलाकर प्रायः लोग अवसरवादिताकी

शरण लेते हैं, पर विरले ही ऐसे घीरिचत्त होते हैं, जो ऐसे किठन समयमे भी-आदर्शोंको भुठलाते नहीं और अपने मार्गसे विचलित नहीं होते। संसार उन्हींकी पूजा करता है, वही मानवताके सच्चे आधार हैं। लेकिन अगर हम यथार्थवादकी दृष्टिसे भी देखें तो भी हमारी रक्षा इसीमें हैं कि हम उन्हीं ताकतोंका साथ दें, जो आज भले ही कमजोर हों, पर भविष्य जिनके साथ है।

हमारा मुल्क एक अर्सेसे साम्प्राज्यवादका शिकार रहा है। हमारे देशके करोड़ों आदमी बेकार और भूखे हैं। यदि हमकी आजाद होना है और देशकी गरीबीको मिटाना है, तो यह काम उन ताकतोंकी मददसे नहीं हो सकता जो दुनियाका शोषण करती हैं और सबको गुलाम बनाती फिरती हैं। उदाहरणके लिए हिंदुस्तान जापानकी मददसे आजाद नहीं हो सकता। जापान एक फौजी और फासिस्ट ताकत है। वह पूर्वी एशियामें अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। यदि यह उद्देश्य सफल हुआ, तो हिंदुस्तान भी एक दिन उसका शिकार बनेगा। आज अगर चीन जापानके आक्रमणको न रोके और जापानसे सुलह कर ले तो पूर्वी एशियाके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाये। क्या हम नहीं देखते कि चीन जापानका मुकाबिला कर एक एसा मजबूत बांघ तैयार किये हुए है जो जापानी फासिज्मको एशियामें बढ़नेसे रोकता है ? चीन इस तरह भारत तथा पूर्वी एशियाके अन्य देशोंके लिए भी लड़ रहा है, इस कारण भी हमारा कर्तव्य है कि चीनसे हम अपना नाता जोड़ें। जवाहरलालजी चीनको भारतके बहुत निकट ले आये हैं। योरपकी घटनाओंका प्रभाव हमपर पड़ेगा ही, पर उससे भी कहीं अधिक हमारे पड़ोसी राष्ट्रोंकी हलचलका प्रभाव हमपर पड़नेवाला है। यदि हम अपने पडोसी राष्ट्रोंके साथ सदभाव और मैत्री कायम कर सकें तो, हम अपने चारों क्षोर ऐसी अभेद्य दीवारें खड़ी कर लेंगे जो हिमालयकी तरह संतरी का काम देंगी। जहां योरपके राष्ट्र अपने अस्त्र-शस्त्रके भरोसे अपनी रक्षामें तत्पर हैं, बहां निःशस्त्र भारत अपनी सहृदयता और आदर्शवादिताके भरोसे अपनी और अपने पड़ोसियोंकी मिल-जुलकर रक्षा करेगा। आनेवाले दिन हम सबके लिए बडे संकटके हैं ; केवल परस्पर सहयोग और सदमाव द्वारा हम निस्तार पा सकेंगे। भीनकी मैत्री हमारे बड़े कामकी चीज होगी। क्या ही अच्छा होता यदि जवाहरलाल-जी स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रोंमें भी एक चक्कर लगाकर इस शुभ कामको पूरा कर देते. उनके कामका महत्त्व आनेवाले युगमें ही ठीक-ठीक आंका जा सकेगा।

स्पेनकी यात्रा करके जनकांतिका जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, वह वक्त आनेपर हमारे काम आयेगा। बार्सीलोना और कोटोलोनियाके निहस्थे और रणशिक्षासे वंचित मजदूरोंने अपने प्राणोंको होमकर दुश्मनकी मशीनगनोंको धेकार करके जिस असाधारण शौर्यका परिचय दिया था, वह पद-दिलत जनताके लिए एक गर्वकी वस्तु है। क्या यह उन आलोचकोंको मुंहतोड़ जवाब नही है, जो बराबर हमको याद दिलाया करते हैं कि अपढ़ जनतासे कुछ हो नहीं सकता?

जवाहरलालजीके इन लेखोंसे पाठकोंको वस्तुस्थितिका प्रामाणिक ज्ञान ही न होगा, बिल्क वे भविष्यका मार्ग भी स्थिर कर सकेंगे। उनकी अधिकार-युक्त वाणी रहस्यका उद्घाटन करके पथ-प्रदर्शकका काम करती है।

फैजाबाद २९-१२-४० ---नरेंद्रदेव

# विषय-सृची

| विषय                                |     | पुष्ठ      |
|-------------------------------------|-----|------------|
| १. शांति और साम्राज्य               | • • | १          |
| २. नगरोंपर बमबारी                   |     | ११         |
| ३. चेको-स्लोवाकियाके साथ विश्वासघात | • • | १७         |
| ४. म्यूनिक-संकट—१९३८                | • • | २ <b>१</b> |
| ५. लंदन असमंजसमें                   |     | २५         |
| ६. हिंदुस्तान और इंग्लैंड           |     | ₹ १        |
| ७. रूसकी खुशामद                     |     | ३५         |
| ८. इंग्लैंडकी दुविधा                | 4.1 | ३९         |
| ९. युद्ध और शांतिके ध्येय           |     | ५०         |
| २०. अंग्रेज जनताके प्रति            | • • | ६५         |
| ११. ब्रिटेन किसलिए लड़ रहा है?      |     | ६८         |
| १२. बीस बरस                         |     | ७२         |
| १३. १९१९-३९                         |     | ७६         |
| १४. "आजादी खतरेमें हैं!"            |     | ८०         |
| १५. रूस और फिनलैंड                  | •   | ८४         |
| १६. अब रूसका क्या होगा?             |     | ८८         |
| १७. लड़खड़ाती दुनिया                | •   | ९४         |
| १८. हमारा क्या होगा़ ?              |     | ९८         |
| १९. एशियाई संघ                      | •   | १०२        |
| २०. चीन और भारत                     | ,   | १०४        |

# चीन श्रौर स्पेन

| विषय                                | पृष्ठ |
|-------------------------------------|-------|
| १. नया चीन                          | १०६   |
| २. चीनमें                           | १०९   |
| ३. चीन-यात्राके संस्मरण             | ११२   |
| ४. स्पेनके प्रजातंत्रको श्रद्धांजिल | १३५   |
| ५. स्पेनमें                         | १३७   |

# लड़खड़ाती दुनिया

: १ :

### शांति श्रीर साम्राज्य

यह परिषद् 'इंडिया लीग' 'और लंदन फेडरेशन ऑव पीस कौंसिल्स' संस्थाओं को ओरसे शांति और साम्प्राज्यकी समस्याओं पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। शांति और साम्प्राज्य ! — मूलमें ही एक दूसरे विरोधी शब्दों और विचारों का यह अनोखा मेल हैं, लेकिन मेरी समभमें उनको इस तरी केसे एक साथ लाने और परिषद्की आयोजना करने की सूभ मजे की रही। मैं समभता हूँ जबतक हम अपने साम्राज्यवादी विचारों को दूर न कर देंगे, तबतक हम इस दुनियामें 'शांति' नहीं पा सकेंगे। इसलिए शांतिकी समस्याका सार साम्प्राज्यकी समस्या ही है।

जबतक साम्राज्य फूलते-फलने रहते हैं, तबतक ऐसे समय आ सकते हैं जब कि राष्ट्रोंके बीच खुली लड़ाई न हो रही हो, लेकिन तब भी शांति नहीं होती, क्योंकि तब भी संघर्ष और युद्धकी तैयारियां चलती रहती है। साम्राज्यवादी विरोधी राष्ट्रोंमें, शासन करनेवाली सत्ता और शाशित जनतामें और वर्गोमें संघर्ष तो रहता ही है क्योंकि साम्राज्यवादी राष्ट्रका आधार ही शासित जनताका दमन और शोषण है; इसलिए लाजमी है कि उसका विरोध भी होगा और उस शासनको फेंक देनेकी कोशिशों की जायेंगी। इस बुनियादपर कोई शांति कायम नहीं की जा सकती।

आप और मैं फासिस्ट हमलोंके इन दिनोंमें फासिस्ट आतंकको रोकनेके लिए अक्सर कुछ-न-कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमेशा साम्राज्यवादी विचारोंको भी रोकनेके लिए ऐसा नहीं करते। बहुनसे लोग दोनोंमें फर्क ढूंढ़नेकी कोशिश किया कन्ते हैं। वे साम्राज्यवादी विचारको बहुत अच्छा तो नहीं समभते; लेकिन समभते हैं कि शायद हम एक अर्सेतक उसे निभा सकें, हालांकि फासिज्मसे हमारा काम चलना मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस परिषद्में इसपर विचार करेंगे और इस बातका पता लगानेकी कोशिश करेंगे कि आखिर हम किस हदतक इन दोनोंमें फर्क समभों ?

हो सकता है कि चूंकि मैं ऐसे देशसे आया हूं जो साम्राज्यवादके अधीन है, इसिलए साम्राज्यके इस स्वालको बहुत ज्यादा महत्त्व दे रहा हूं। लेकिन इस बातको जाने दीजिए तो भी मुभे ऐसा लगता है कि आप फासिज्म और 'साम्राज्यवाद' नामकी दोनों धारणाओं में फर्क नहीं पा सकते और फासिज्म असलमें साम्राज्यवादको ही तीब्र रूप है। इसिलए अगर आप फासिज्मसे लड़ना चाहते हैं तो आपका साम्राज्यवादसे लड़ना लाजमी है।

उस वक्त जबिक फासिस्ट प्रतिक्रियावादी फौजें लड़नेके लिए खड़ी होकर दुनियाको आतंकित करती हों, और दूसरी साम्प्राज्यवादी सरकारें अक्सर उनको बढ़ावा और मदद देती हों, तब हमें बड़ी विकट और जटिल परिस्थितिका सामना करना पड़ता है। आज, जबिक दुनियाकी प्रतिक्रियावादी शिक्तयां इकट्ठी होकर संगठित हो रही हैं, उनका,सामना करने और उन्हें रोकनेके लिए हमें भी अपने तुच्छ भेद-भावोंको भूलकर संगठित हो जाना होगा।

हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी राष्ट्रोंमें और दूसरे देशोंमें फासिज्म फैल रहा है और उसके पक्षमें सब तरहका प्रचार भी चल रहा है। शाँयद आप सब जानते होंगे कि आज दक्षिणी अमेरिकामें फासिस्ट राष्ट्रोंकी ओरसे बड़े जोरोंका प्रचार हो रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि साम्राज्यवादी देश धीरे-धीरे करके फासिज्मकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, गो कभी-कभी वे अपने यहां प्रजातंत्रकी बातें कर लिया करते हैं। वे तो यह करेंगे ही क्योंकि साम्राज्यवाद ही उनकी नींव और पार्श्वभूमि है; इस कारण आखिरकार वे फासिज्मको रोक नहीं सकते, हां, वे उस पार्श्वभूमिको ही छोड़ दें तो बात दूसरी है।

प्रतिशियायादी शिक्तियोका आज एक प्रकारका संगठन हो रहा है। हम उसका मुकाबिला कैसे करें? प्रतिक्रांतिके विरुद्ध प्रगतिकी शिक्तियां जुटाकर। और अगर उन्हीं लोगोंकी, जो कि प्रगतिशील शिक्तियोंके प्रतिनिधि हैं, बिखरनेकी और छोटी-छोटी बातोंपर बहुत ज्यादा बहस करके बड़े प्रश्नोंको खतरेमें डालनेकी आदत हो जाये तो वे फासिस्ट और साम्राज्यवादी आतंकको रोकनेमें कभी सफल नहीं हो सकेंगे। किसी भी वक्त यह आपके के किन हमारे बात होगी कि हमें संगठित रहना है। लेकिन हमारे सामने जो तरह-तरहकी कठिनाइयां आ गई हैं, उनके कारण तो यह बहुत ही जरूरी बात हो गई है।

अब तो एक संयुक्त मोर्चा ही——और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा नहीं, बिल्क विश्वव्यापी संयुक्त मोर्चा ही——हमारे मकसदोंको पूरा कर सकता है। और जिन संकटोंमेंसे हम निकल चुके हैं, आज हमें सबसे अधिक आशा दिलानेवाले लक्षण वे ही हैं जो संसार भरकी प्रगति और शांतिकी शक्तियोंके संगठनकी ओर इशारा करते हैं।

आपको याद होगा कि चीनके अंदरूनी संघर्षने ही उस राष्ट्रको कमजोर बना दिया था, लेकिन पिछले साल जब जापानका हमला हुआ तो हमने देखा कि जो लोग आपसमें बुरी तरह लड़ रहे थे और एक-दूसरेको मिटा रहे थे, जिन्होंने एक-दूसरेके खिलाफ बहुत ज्यादा कटुता पैदा कर ली थी, वे ही इतने महान् हो गये कि उन्होंने संकटको देखा और उससे लड़नेके लिए संगठित हुए। आज हम साल भरसे देखते आ रहे हैं कि चीनके संगठित लोग हमलेके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह, आप देखेंगे कि हर एक देशमें एकता लानेके थोड़े या बहुत सफल प्रयत्न हो रहे हैं और संसार भरके भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंके ये संगठित दल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते हैं।

यूरोप और पश्चिममें, जहां कि प्रगतिशील दलोंका इतिहास जरा लंबा है और भूमिका थोड़ी भिन्न है, आपको फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। मगर एशियामें, जहां ऐसे दल अभी बने ही हैं, यह प्रश्न अक्सर राष्ट्रीय प्रश्नसे छिपा रहता है और किसीके लिए अंतर्राष्ट्रीयताकी भाषामें इस प्रश्नको सोचना उतना आसान नहीं है क्योंकि हमें सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिकी भावनाके अनुसार सोचना पड़ता है।

यह सब होते हुए भी, आधुनिक परिवर्तनोंने और खास तौरसे अबीसीनिया, स्पेन और चीनमें हुई घटनाओंने अब लोगोंको अंतर्राष्ट्रीयताकी भाषामें सोचनेको मजबूर कर दिया है। एशियाके इन कुछ देशोंमें हम बहुत बड़ा परिवर्त्तन हुआ पाते हैं, कारण कि अपने संघर्षोंमें लगे रहनेपर भी, हम दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें

होनेवाले सामाजिक संघर्षोंपर अधिकाधिक सोचने लगे और अनुभव करने लगे कि उनका तमाम दुनियापर असर पड़ा है, इसलिए हमपर भी पड़ा है।

अगर हम फासिस्टोंके आतंकको सफलतापूर्वक रोकना चाहते हैं तो हमको साम्राज्यवादका भी उतना ही विरोध करना चाहिए, नहीं तो हम कामयाब न होंगे। इंग्लेंड की विदेशी नीति इसी करणाजनक असफलताका नमूना है, क्योंकि जबतक वह साम्राज्यवादकी बात सोचा करेगा तबतक न तो वह फासिस्ट हमलोंका मुकाबिला कर सकता है और न दुनियाकी प्रगतिशील शक्तियोंसे अपना संबंध जोड़ सकता है। और इस प्रकार असफल होकर वह उसी अपनी सल्तनतको नष्ट करनेमें मदद भी कर रहा है, जिसे वह कायम रखना चाहता है। हमारे सामने यह इस बातका जीता-जागता नमूना है कि किस प्रकार साम्राज्यवाद और फासिज्मकी बुनियादमें गठजोड़ा है और साम्राज्यवाद परस्पर-विरोधी वातें पैदा करता है।

अगर हमारा यह विश्वास है—में मानता हूं हममेंसे अधिकांशका है—िक साम्राज्यवादका फासिज्मसे नाता है और दोनों-के-दोनों शांतिके दुश्मन हैं तो हमें दोनोंको मिटानेका प्रयत्न करना चाहिए और दोनोंमें फर्क ढूंडनेकी कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इसलिए हमें खुद साम्राज्यवादको ही उखाड़नेकी कोशिश करनी है और दुनिया भरके पराधीन लोगोंके लिए पूर्ण स्वतंत्रता पानेमें जुट जाना है।

हमसे अनुसर कहा जाता है कि साम्प्राम्नावादी धारणाके वदले हमें राष्ट्रोंके कॉमनवेल्थकी धारणा बनानी चाहिए। यह शब्द तो हर एकको अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस दुनियामें राष्ट्रोंका एक कॉमनवेल्थ बने। लेकिन अगर हम सोच लें कि साम्राज्य ही धीरे-धीरे करके कॉमनवेल्थकी शक्लमें बदल जायेगा और अर्थनीतिक तथा राजनीतिक दृष्टिसे उसका अपना ढांचा करीब-करीब वैसा ही बना रहे, तो मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि हम अगने आपको वड़े भारी धोखेमें रख रहे हैं। ऐसा कोई सच्चा कॉमनवेल्थ हो ही नहीं सकता कि जो साम्राज्यसे पैदा हुआ हो। उसके जन्म देनेवाले तो दूसरे ही होंगे।

ब्रिटिश कॉमनवेल्थमें इहुतेरे देश है जो करीब-करीब स्वतंत्र हैं। लेकिन हम यह न भूल जायें कि ब्रिटिश साम्प्राज्यमें एक विस्तृत भू-खंड और एक वड़ी भारी आबादी है जो बिलकुल पराधीन है और अगर यह सोचें कि वह पराधीन जनता घीरे-धीरे उस कॉमनवेल्थमें बराबरीकी साभेदार बननेवाली है तो आपको बड़ी भारी मुश्किलें मालूम होंगी। आपको पता चलेगा कि यदि किसी तरह राजनीतिक उपायोंसे वह प्रिक्तिया हो भी गई तो ऐसे कई अधिक बंधन रहेंगे जो एक स्वतंत्र कॉमनवेल्थसे मेल नहीं खाते और उनसे उन पराधीन लोगोंको कोई सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी, यहांतक कि यदि वे अपनी आर्थिक व्यवस्था बदलना चाहेंगे तो उसमें रकावट आयेगी और वे अपनी सामाजिक समस्याएं नहीं सुलभा पायेंगे।

मैं सोचता हूं, हममेंने हरेक राष्ट्रोंके सच्चे कॉमनवेल्थके पक्षमें होगा। छेकिन हम उसे कुछ ही देशों और राष्ट्रोंतक सीमित कर देना क्यों चाहें? इसका मतलब यह हुआ कि आप एक वर्गका विरोध करनेके लिए दूसरा वर्ग बना रहे हैं। दूसरे शब्दोंमें आप साम्राज्यकी धारणापर नई रचना कर रहे हैं और एक साम्राज्यकी टक्कर दूसरे साम्राज्यसे होती हैं। इससे एक समूहके भीतर लड़ाई होनेका खतरा भले ही कम हो जाये, समृहोंके बीच लड़ाईका खतरा तो बढ़ ही जायेगा।

इसलिए अगर हम किसी सच्चे कॉमनवेल्थकी बात सोच रहे हैं तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि हम साम्राज्यवादके विचारोंको छोड़ दें और नये आधारपर नई रचना करें—वह आधार हो सब लोगोंके लिए पूरी स्वतंत्रताका। ऐसी व्यवस्थाके लिए हरेक राष्ट्रको दूसरेके साथ-साथ प्रभुत्व (सत्ता) के कुछ चिह्न छोड़ने होंगे। इसी बुनियादपर हम सामूहिक सुरक्षितता और शांति स्थापित कर सकते हैं।

आज एशियामें, अफीकामें और दूसरी जगह ऐसी एक विशाल जनसंख्या है, जो पराधीन है और जबतक हम उस पराधीनताको दूर न कर दें और साम्राज्य-वादी विचार नष्ट न हो जायें, तबतक हमें मालूम होगा कि यही शांतिकी बगलमें चुभनेवाला एक कांटा है।

अफीका और दूसरे देशों में मैडेट (शासनादेश) देनेकी प्रया, मेरी समक्तमें बड़ी खतरनाक बात है; क्योंकि वह एक बुरी चीजको अच्छे नाममें छिपाकर रखती है। संक्षेपमें वह दूसरे भेषमें साम्राज्यवादी प्रथा ही है। एक शह्सको दूसरेका दूसरो बनाना और उसे इससे नफा उठाने देना हमेशा खतरनाक है। यह हो सकता है कि कुछ देशोंमें जहां आप पूरी आजादी कायम करना चाहते हैं, वहां उसी प्रकारकी सॅरकार उतनी जल्दी कायम न हो सके जितनी जल्दी दूसरी जगह

हो सकती हो, लेकिन चलना तो आपको यही आधार लेकर है कि हरेक पराधीन जनताको पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और फिर अगर जरूरत हो तो व्यावहारिक रूपसे आगे बढ़ा जाये। हालांकि व्यक्तिगत रूपसे मुक्ते मदद पहुंचानेके इन वायदों में भरोसा नहीं है, मगर कभी-कभी वे जरूरी हो सकते हैं। लेकिन में नही समकता कि आप इस शासनादेश-प्रथामें से वाहर निकलनेका रास्ता पा सकते हैं; क्योंकि वह उसी बुनियादपर कायम है जिसपर कि खुद साम्राज्यवाद कायम है।

मैंने आपको बताया कि इस संकटकी वजहसे आज भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंकी जनतामें संगठन और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और बंधुत्वकी भावना बढ़ रही है। जो राष्ट्र मित्र बनकर रहना चाहते हैं उन्हें निकाल देनेसे अंतर्राष्ट्रीय बंधुभावकी प्रगति जोखिममें पड़ जायेगी। हिंदुस्तानके निवासी पिछले कई युगोंसे चीन-निवासियोंके साथ अत्यंत मित्रताका व्यवहार करते आ रहे हैं। उनमें कभी कोई भगड़ा नहीं हुआ। हमारे जिन मित्रने चीनके निवासियोंकी ओरसे बधाइयां प्रकट की हैं, मैं उनकी भूलको दुरुस्त करनेकी गुस्ताखी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि चीनी यात्री हिंदुस्तानमें बारहवीं सदीमें आये। वे एक हजार वर्ष पिछड़ गये हैं। वे उससे भी एक हजार वर्ष पहले हिंदुस्तानमें आये थे और उनकी यात्राओंके ग्रंथोंमें इसका वर्णन है। यों तो दोनोंका संपर्क बहुत पुराना है, लेकिन इसके अलावा भी हालके इस विश्व और चीनके संकटने हमें एक-दूसरेके बहुत अधिक निकट ला दिया है। अब तो हमें संगठित होकर रहना चाहिए, संसारकी शांति और प्रगतिके लिए आपसमें सहयोग रखना चाहिए। अगर हम चाहें तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

तो, अगर आप आजके संसारपर निगाह डालें तो आपको ऐसे देश मिलेंगे जो किसी-न-किसी कारणसे एक विश्व-व्यवस्थामें शामिल नहीं होंगे, लेकिन यह तो कोई ऐसा कारण नहीं कि हम ऐसी विश्व-व्यवस्था बनानेके लिए जुट न पड़ें और उसे कुछ खास-खास राष्ट्रोंतक ही सीमित कर लें।

इसलिए, राष्ट्रोंकी एक मर्यादित कॉमनवेल्थकी धारणाका विरोध होना चाहिए और अधिक व्यापक कॉमनवेल्थकी धारणा बननी चाहिए। सिर्फ तभी हम सामूहिक सुरक्षितताका अपना लक्ष्य सचमुच पा सकते हैं। हम सामूहिक सुरक्षितता चाहते हैं, लेकिन मैं अपना मतलब बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मेरा मतलब यह नहीं है जो कि श्री नेविल चेंबरलेनने उसके साथ जोड़ रखा है। सामूहिक मुरिक्षनताकी मेरा बारणा, शुरूमें उस परिस्थितिको वैसा ही बनाये रखना नहीं है कि जो खुद अन्यायपर कायम है। इस तरह सुरिक्षतता नहीं हो सकती। इसका जरूरी मतलब यह हुआ कि साम्राज्यवाद और फासिज्मको हट जाना होगा।

आज दुनिया बड़ी विकट हालतमें है। हम देखते हैं कि कई लोग दीखनेमें तो बुद्धिमान हैं, लेकिन वे एक-दूसरेकी विरोधी नीतिपर चल रहे हैं और दुनियाके गड़बड़फालेको और भी नढ़ाते चले जा रहे हैं। इस देशमें, ब्रिटेनमें, हमने देखा कि विदेशी नीतिने एक असाबारण रूप ले लिया है। आपमेंसे अधिकतर इसके खिलाफ हैं। फिर भी, यह बड़ी अजीब बात है कि ऐसी बात हो, और बाहर रहनेवालेके लिए तो इसको समफ्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं। इसे किसी भी दृष्टिकोणसे समफ्ता मृश्किल है। आज हम ब्रिटेनमें ऐसी सरकार देखते हैं जो गालिबन ब्रिटिश साम्प्राज्यको बनाये रखना चाहती है मगर काम ऐसे-ऐसे करती है कि जो साम्राज्यके हितोंके खिलाफ जाते हैं।

मेरी दिलचस्पी उस साम्प्राज्यको बनाये रखने में नहीं है बिल्क उस साम्प्राज्यका एक मुनासिब ढंगसे खात्मा करनेमें है। आम जनता शायद इस नीतिको पसंद कर क्योंिक वह साम्प्राज्यवाद और फासिज्मके बारेम अभी उलमनमें है। वह इस बातका नाहिर सबूत है कि जब गाम्प्राज्यवाद एक कोनेमें घुसा दिया जाता है तो वह फाम्पिज्मके साथ ना खड़ा होता है। दोनोंको आप अलग नहीं रख सकते। आज जबिक बड़े-बड़े मसले दुनियाके सामने हैं, वे साम्प्राज्यवादी लोग जिनमें पहलेसे अधिक वर्ग-चेतना आई है, आइंदाके अपने साम्प्राज्यवादी हितोंकी रक्ष और स्थायित्वको भी जीखिममें डालकर अपने वर्गके हितोंको बनाये रखना वाहते हैं।

इसलिए, हम इस नती नेपर पहुंचते हैं कि हमें जो भी नीति बनानी हो, उसे सही नींवपर बनाना और असली बुराईको उखाड़ फेंकना है। इस बातको हम समक्त रहे हैं कि हमें मध्ययोरोप, चेकोस्लोबाकिया, स्पेन और चीनकी और दूसरी बहुतेरी समस्याओंको अब एकसाय लेकर उन्हें एक संपूर्ण वस्तु मानकर विचार करना है। में आपको एक समस्याका ध्यान और दिला दू कि जिसपर अक्सर हम इस सिलिसिलेमें कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन जो इन दिनों हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रही हैं। वह समस्या है फिलस्तीनकी। यह एक निराली समस्या है और हम इसे अरबों और यहूदियोंके भगड़ेके रूपमें ही बहुत ज्यादा देखनेके आदी हो गये हैं। मैं शुरूमें आपको यह याद दिला दू कि ठीक दो हजार बरसोंसे फिलस्तीन-में अरबों और यहूदियोंमें कभी कोई सच्चा भगड़ा नहीं हुआ। यह समस्या तो हाल हीमें लड़ाईके जमानेसे उठ खड़ी हुई है। बुनियादी तौरपर यह समस्या फिलस्तीनमें बिटिश साम्प्राज्यवादकी पैदा की हुई है और जबतक आप इसको ध्यानमें न रखेंगे तबतक आप इसे हल नहीं कर पायेंगे और न बिटिश साम्प्राज्य ही इसे हल कर सकेगा। और यह सच है कि उन सरगिमयोंके कारण जो इस समस्यासे पैदा हो गई हैं इस समय यह समस्या कुछ किन भी हो गई है।

तो फिलस्तीनकी समस्या असलमें है क्या ? वहां यहूदी लोग हैं और हममेंसे हरेककी यहदियोंसे अत्यंत सहानुभूति है, खासकर आज जबिक वे सताये जा रहे हैं और यूरोपके कई देशोंसे निकाले जा रहे है। यह ठीक है कि यहूदियोंने कई तरहकी गलतियां की हैं, लेकिन जबसे वे फिलस्तीनमें आये हैं तबसे उन्होंने देशकी बड़ी सेवा की है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि फिलस्तीन खासकर अरब लोगोंका देश है और यह आंदोलन बुनियादी तौरपर अरबोंका स्वतंत्रता पानेके लिए राष्ट्रीय संघर्ष है। यह अरब-यहदी समस्या नहीं है, यह तो साररूपमें स्वतंत्रता-प्राप्तिका संघर्ष है। यह मजहबी मसला भी नहीं है। शायद आपको मालूम होगा कि अरबके मसलमान और ईसाई दोनों इस लडाईमें बिल्कूल एक हैं। शायद आपको यह भी मालम होगा कि उन पूराने यहदियोने, जो लड़ाईके पहले फिलस्तीनमें रहते थे, इस लड़ाईमें बहुत कम हिस्सा लिया है-नयोकि उनका अपने पड़ोसी अरबसे निकटका संबंध रहा है। यह तो बिल्कूल समभमे आनेवाली बात है कि अरब लोग अपने देशसे वंचित किये जानेकी कोशिशका विरोध क्यों न करें? कहींकी भी जनता यही करती। आयर्लंड, स्काटलेंड या इंग्लैंडके निवासी भी यही करते। यह सवाल अपने निजी देशसे न निकाले जाने और स्वाधीनता और स्वतंत्रता चाहनेका सवालं है।

इसलिए अरब लोगोंने यह आंदोलन अपने देशकी आजादीके लिए उठाया,

मगर ब्रिटिश साम्प्राज्यवादने ऐसा हथकंडा फेरा कि यह भगड़ा अरबों और यहूदियोंका भगड़ा बन गया और फिर ब्रिटिश सरकार सरपंचका काम करने आ बैठी।

फिलस्तीनकी समस्या केवल एक ही तरह सुलभ सकती है और वह यों कि अरब और यहूदी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादको बिल्कुल न पूछें और आपसमें समभौता कर लें। मेरा अपना खयाल यह है कि ऐसे बहुतरे अरब और यहूदी हैं जो इस तरहसे उस मसलेको सुलभाना चाहते हैं। बदनसीबीसे हालकी घटनाओं से ऐसी मुश्किलें पैदा हो गई हैं जिनसे साम्राज्यवादी पुर्जीने खिलवाड़ किया है और इसलिए अरबों-यहूदियोंका मेले होनेमें थोड़ा अर्सा लगेगा, लेकिन हमारा यह काम और फर्ज होना चाहिए कि इस दृष्टिबंदुपर जोर डालते हुए इस बातको स्पष्ट करें कि:—

- (१) आप अरब लोगोंको कुचलनेकी कोशिश करके इस समस्याको नहीं सुलभा सकते; और—
- (२) यह भगड़ा ब्रिटिश साम्प्राज्यवादसे नहीं बल्कि दोनों खास पक्षोंके मिलकर कुछ शर्ते कबूल करके समभौता करनेसे सुलभेगा।

में उन बहुतसे देशोंका जिक्र करना नहीं चाहता कि जो पराधीन हैं या जो आज दूसरी मुक्किलोंमें मुब्तिला हैं, क्योंकि आज तो करीब-करीब हरेक देशके साथ ऐसा ही है। यह हो सकता है कि हम बादमें उनकी समस्याओंपर विचार करें, लेकिन मेरा यह पक्का खयाल है कि हम अफ्रीकाके देशोंको न भूलें, क्योंकि शायद दुनियाके किसी देशने इतनी तकलीफे नहीं उठाई और पिछले दिनों किसीका इतना शोषण नहीं हुआ, जितना कि अफ्रीकाके लोगोंका।

हो सकता है कि इस शोषण-िकयामें कुछ हदतक मेरे अपने ही देशके निवा-सियोंने हिस्सा लिया हो। इसके लिए मुफं दु:ख है। जहांतक हम हिंदुस्तान-वालोंका प्रश्न है, हम जो नीति रखना चाहते हैं वह यह है: हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तानसे कोई किसी देशमें जाये और वहां कोई ऐसा काम करे जो उस देशके निवासियोंकी मर्जीके खिलाफ हो, फिर चाहे वह देश बर्मा या पूर्वी अफ्रीका या दुनियाका कोई भी हिस्सा क्यों न हो। मैं समभता हूं कि अफ्रीकाके भारतीयोंने बहुतसे अच्छे-अच्छे काम किये हैं, बहुतोंने बहुत ज्यादा नफा उठाया है। मेरा खयाल है कि अफ्रीकामें या दूसरी जगह रहनेवाले भारतीय उस समाजके उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। लेकिन केवल इसी आधारपर हम उनके वहां रहनेका स्वागत करें कि वे अफ्रीकावासियोंके हितोंको हमेशा पहले स्थान दें।

मेरा खयाल है कि आप इस बातको समक्ष रहे होंगे कि अगर हिंदुस्तान स्वतंत्र हो जाये तो वह दुनिया भरमें साम्राज्यकी धारणामें बड़ा भारी फर्क डाल देगा और उससे सबके सब पराधीन लोगोंको फायदा पहुंचेगा।

हम भारतका, चीनका और दूसरे देशोंका तो खयाल करते हैं मगर अफ्रीकाको अक्सर भूल ही जाया करते हैं, और हिंदुस्तानके लोग चाहते हैं कि आप उनका भी ध्यान रखें। आखिर, हिंदुस्तानके लोग भिले ही तमाम प्रगतिशील लोगोंकी ओरसे मिलनेवाली मदद और हमदर्दीका स्वागत करें लेकिन, आज शायद उनमें इतनी ताकत है कि अपनी लड़ाई आप लड़ लें—जबिक यह बात अफ्रीकाके कुछ लोगोंके बारेमें सच न हो। इसलिए अफ्रीकाके लोग हमारी ओरसे खास खयाल किये जानेके मुस्तहक हैं।

आपमेंसे अधिकांश शायद मेरे इन विचारोंसे सहमत होंगे। इस हॉल (भवन) के बाहर बहुतेरे लोग उससे शायद सहमत न भी हों। बहुतसे लोग यह भी कह सकते हैं कि ये खयाल आदर्शवादी हैं और आजकी दुनियासे उनका कोई सरोकार नहीं हैं। मैं समभता हूं कि इससे ज्यादा बेवकूफीका खयाल शायद ही कोई हो। इसी एस्तेपर चलकर हम आजकी अपनी समस्याएं सुलभा सकते हैं और अगर आपका यह खयाल हो कि हम इन बुनियादी मसलोंको उठायं बिना उन्ह हल कर सकते हैं तो आप बड़ी भारी गलती कर रहे हैं।

इन समस्याओं को देरसे हाथमें लेनेका आजका एक छोटा-सा नमूना भी है। वह नमूना है स्पेनिश मोरक्कोमें 'मूर' लोगोंका। उनकी समस्याको हाथमें लेनेमें कुछ देर हुई और भट स्पेनकी फासिस्ट टुकड़ीने उस मौकेका फायदा उठाया; तरह-तरहके भूठे वायदे किये और उन्हें उन्हीं लोगोंपर हमला करनेके लिए अपनी तरफ भर्ती कर लिया जो उन्हें आजादी दे सकते थे और इस तरह बेचारे बदनसीब मूर लोगोंको घोला दिया गया। अगर इस समस्याका उचित रीतिसे मुकावला नहीं किया गया तो इसी तरहकी बातें बार-बार होती रहेंगी।

किसी पराधीन देशसे जिसके अपने लोग ही खुद पराधीन बने हुए हैं, हम यह

आशा शायद ही कर सकें कि वह दूसरोंकी आजादीमें उत्साह दिखा सकेगा। इसीलिए, हिंदुस्तानमें हमने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेसने घोषणा कर दी है कि वह साम्राज्यवादी युद्धमें कोई हिस्सा नहीं लेगी। जब-तक हिंदुस्तान पराधीन है, तबतंक उससे यह उम्मीद करना गलत है कि वह एक ऐसे उद्देश्यके लिए कि जो किसी साम्राज्यको मजबूत करनेके पक्षमें हो, अपने जन

और साधन दे सके।

स्थितिको सम्हालनेका सही तरीका तो यह है कि साम्राज्यवादकी जड़ उखाड़ी जाय, पराधीन लोगोंको पूरी आजादी दे दी जाये और फिर दोस्ताना ढंगसे उनके पास जाकर उनसे शर्तोंके साथ समभौता किया जाये। अगर उस तरीकेसे उनके पास पहुंचे तो वे मित्रता दिखायेगे, नहीं तो यह होगा कि लगातार दुश्मनी बनी रहेगी, मुश्किलें और भगड़े चलते रहेंगे और जब संकट पैदा होगा और खतरा आ जायेगा, तो तरह-तरहकी उलभनें उठ खड़ी होंगी, और कह नहीं सकते कि क्या होगा? इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप यह याक रखें और समभें कि हम आज दूरके आदर्शवादी हलोंको, नहीं बल्कि मौजूदा जमानेकी समस्याओंको हाथमें ले रहे हैं और अगर हम उनपर ध्यान नहीं देंगे और उनसे कतरा जायेंगे तो दसमें खतरा है।\*

: २:

#### नगरोंपर बमबारी

आजकी इस बड़ी सभाको मुफ्ते हिंदुस्तानकी जनताका प्रतिनिधित्व करने-वाली भारतीय-राष्ट्रीय-कांग्रेसकी ओरसे शांति-स्थापनाके कार्यमें पूरी सहायता

<sup>\*</sup>१५, १६ जुलाई १९३८ के। लंबनमें शांति और साम्राज्यके प्रक्रमपर 'इंडिया लीग' और 'लंबन फेंडरेशन आंव पीस कौसित्स' की ओरसे हुई परिषव् के अध्यक्ष-पदसे दिया हुआ भाषण ।

देनेका आश्वासन और वधाइयां देनी हैं। मैं राजाओं, रानियों और राजकुमारोंकी ओरसे नहीं बल्कि अपने करोड़ों देशवासियोंकी ओरसे बोल रहा हूं। हमने शांतिके इस कार्यसे अपना संबंध बड़ी खुशीके साथ इसलिए जोड़ा है कि यह समस्या अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए भी कि किसी भी दशामें हमारा पिछला इतिहास और हमारी सभ्यता भी हमें यहीं करनेक लिए प्रेरित करती। कारण यह है कि पिछली कई शताब्दियोंसे हमारे महान् बंधु-राष्ट्र चीनकी तरह हिंदुस्तानकी भावना भी शांतिकी रही है। स्वतंत्रताके हमारे राष्ट्रीय संघर्षमें भी हमने इसीको अपना आदशं समक्षकर शांतिमय उपायोंको अपनाया है। इसीलिए हम बड़ी खुशीके साथ शांतिके लिए प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

कल लार्ड सैसिलने कहा था कि केवल युद्धको मिटा देनेसे ही अंतमें शांति मिल सकती है। इस कथनसे हम पूर्ण सहमत हैं। युद्धको मिटा देनेके लिए हमें युद्धके कारणों और जड़को मिटाना होगा। गुजरे जमानेमें चूंकि हमने इस समस्यापर ऊपर-ऊपर ही विचार किया, इसकी जड़ोंको नहीं छुआ, इसलिए हम अबतक कोई भी कामकी चीज नहीं पा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार बिगड़ती गई है और लाखोंके लिए मृत्यु और अकथनीय कष्ट लाई है। अगर हम लड़ाईकी उन जड़ोंकी ओरसे लापरवाह बने रहेंगे तो हम फिर असफल होंगे और शायद उस असफलतामें बरबाद भी हो जायेंगे।

आज हम देखते हैं कि फासिस्ट हमले दुनियाको युद्धकी तरफ खींचे ले जा रहे हैं, और हम उसकी निंदा करते हैं, उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो ठीक ही करते हैं। हालांकि फासिज्म पिक्चिममें हाल हीमें पैदा हुआ है मगर हम उसे असेंसे • एक दूसरे भेष और दूसरे नाम—साम्राज्यवाद—से जानते-पहचानते हैं। गुजरे जमानेमें पीढ़ियोंतक उपनिवेश-देशोंने साम्राज्यवादके नीचे कष्ट भेले हैं और अब भी भेल रहे हैं। यही साम्राज्य बनानेका खयाल जो साम्राज्यवाद या फासिज्मके रूपमें काम कर रहा है, लड़ाईका जोरदार कारण है, और जबतक वह नहीं मिट जाता, तवतक सच्ची और स्थायी शांति नहीं हो सकती। एक पराधीन-देशके लिए कभी शांति है हो नहीं क्योंकि शांति तो स्वतंत्रताके साथ ही आ सकती है। इसलिए साम्राज्योंको मिटना चाहिए, उनका जमाना बीत चुका। हमें न सम्राटोंसे दिलचस्पी है न राजा-नवाबोंसे; हमें तो दिलचस्पी है

दुनिया भरके लोगोंसे; और भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) भारतकी जनता और उसकी स्वतंत्रताकी समर्थक है। आज भी शांतिमें सहायता पहुंचानेवालोंमें हिंदुस्तान एक शक्तिशाली अंग है और अगर विश्व-संकट पैदा हुआ तो वह स्थितिको बहुत बदल सकता है। इस मामलेमें उसकी न तो कोई उपेक्षा कर सकता है और न वह ऐसा चाहता है। स्वतंत्र भारत शांतिकी एक शक्तिशाली मीनार होगा, और हमें आशा है कि भारत जल्दी ही स्वतंत्र होगा।

लार्ड सैसिलने कट्टर राष्ट्रीयताके खतरे वतलाये हैं। मै यह कहना चाहता हूं कि मैं उनसे पूर्ण सहमत हूं और यद्यपि मैं हिंदुस्तानकी राष्ट्रीयता और हिंदुस्तानकी आजादीका समर्थक हूं, फिर भी मैं वह समर्थन सच्ची राष्ट्रीयताकी बुनियादपर कर रहा हूं। हम हिंदुस्तानवाले बड़ी खुशीसे ऐसी विश्व-व्यवस्थामें सहयोग देंगे और दूसरे लोगोंके साथ कुछ हदतक राष्ट्रीय प्रभुत्व तकके कुछ अंशको छोड़ देनेको राजी हो जायेंगे, बशर्ते कि सामूहिक सुरक्षितताकी कोई योजना हो। लेकिन ऐसा तो तभी हो सकता है जब राष्ट्र शांति और स्वतंत्रताके आधारपर संबद्ध हो जायें।

औपनिवेशिक देशोंकी पराधीनता रहे और साम्राज्यवाद चलता रहे, इस आधारपर तो कोई विश्व-व्यापी सुरक्षितता कायम नहीं रह सकती। आज शांति और युद्धकी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है। अगर आजके आक्रमण-कारियोंको रोकना है तो कलके आक्रमणकारियोंसे भी हिसाब मांगना होगा। चूंकि हमने पिछली बुराइयोंको ढकनेकी कोशिश की है—भले ही वह अब भी मिटी न हो—इसलिए आजकी इस नई बुराईको रोकनेकी हममें ताकत नहीं रही है।

बुराईको न रोकनेसे वह बढ़ती है, बुराईको वर्दाश्त कर लेनेसे वह तमाम कियाओंमें जहर फैला देती है। और चूंकि हमने अपनी पिछली और आजकी बुराइयोंको बर्दाश्त कर लिया है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कामोंमें बुराई फैल गई है और कानून और न्याय वहांसे गायब हो गये हैं।

यहां हम खासतौरसे शहरों और कस्बोंकी आबादीपर आसमानसे बम-बारीके बारेमें चर्चा करनेके लिए इकट्ठे हुए हैं। दिनोंदिन वातावरणमें भय और आतंक छा रहा है और हालांकि वर्तमानपर सोच-विचार करते हुए डर लगता है, मगर भविष्यके पेटमें तो ऐसी कुछ बुराई मालूम देती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। हाल ही में में बार्सीलोना गया था और अपनी आंखों मैंने उसकी बरबाद इमारतोंको, मुंह फाड़े हुए दरारोंको और आसमानमे तेज दौड़ते हुए और अपने पीछे मौत और बरबादीक दृश्य लाते हुए बमोंको देखा। वह तस्वीर मेरे दिलपर खिच गई है और स्पेन, और चीनमें होनेवाली राजानाकी बमबारीकी खबर मेरे कलेजेमें तीरकी तरह चुभती है और उसकी भयंकरतासे में खिन्न हो उठता हूं। लेकिन उस तस्वीरके ऊपर एक दूसरी तस्वीर है—स्पेनके तेजस्वी लोगोंकी, जो इन भयानक आफतोंको भेलते हुए उनके मुकाबलेमें दो लंबे बरसों तक अनुपम वीरता के साथ लड़े हैं और जिन्होंने अपने खून और कष्टोंसे ऐसा इतिहास लिख दिया है जो आनेवाले युगांको प्रेरणा देता रहेगा। प्रजातंत्रीय स्पनके इन महान् स्त्री-पुरुषोंको में हिंदुस्तानियोंकी ओरसे आदरके साथ श्रद्धांजिल अपण करता हूं और जिनके साथ हम इतिहासके प्रभातकालसे ही हजारों बंधनोंसे जुड़े हुए हैं, उन चानवासियोंन। ओर भी हम साथीपनेकी भावनासे अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। उनके खतरे हमारे खतरे हैं। उनकी तकलीफें हमें चोट पहुंचाती हैं और हमारे कैसे भी भले या बुरे दिन क्यों न आयें, हम उनके साथ रहेंगे।

स्पेन और चीनमें होनेवाली इन आसमानी बमबारियोंसे हमें गहरी व्यथा होती है। लेकिन तो भी बमबारी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह बुराई तो पुरानी है और चूंकि इसे चलते रहनेसे रोका नहीं गया इसलिए आज इसने इतना विशाल और भयंकर रूप धारण कर लिया है। क्या आप भारतकी उत्तर-पिश्चिमी सरहदपर हुई उन बमबारियोंको भूल गये, जो पिछले कई बरसोंसे अभी तक होती चली आ रही हैं? वहां मैड्रिड, बार्सीलोना, कैंटन, हैंको जैसे शहर अलबत्ता नहीं हैं, मगर हिंदुस्तानके सरहदी गांवोंमें भी इन्सान—आदमी, औरत और बच्चे ही रहते हैं और जब ऊपर आसमानसे बम गिरते हैं तो वे भी मरते या लंगड़े-लूले हो जाते हैं। क्या आपको याद है कि बमबारीका यह सवाल बहुत बरसों पहले राष्ट्रसंघमें उठाया गया था, और ब्रिटिश सरकारने सरहदपर उसे रोकनेसे इनकार कर दिया था? इसे पुलिसकी कार्रवाई कहा गया था और अगर अब वह बढ़ गई है तो इसमें अचंभा ही क्या है? इसकी जवाबदेही किसके सिरपर है?

इंगलैण्डके प्रधानमन्त्रीने हाल हीमें अपने इस अपवादको वापिस ले लेनेका आक्वासन दिया है, बकार्ते कि आसमानसे होनेवाली बमबारीको रोकनेपर सब राजी हो जायें। लेकिन यह आक्वासन खोखला है। जबतक कि वह कार्रवाई करके तमाम सरहही बमबारियोंको रोक न दें, तबतक दूसरोंकी बमबारियों के खिलाफ उज्ज करनेके कोई मानी और वकत नही।

चिसेस्टरके डीनने कल इस परिषद में यह मांग की थी कि ऊपरसे बमबारी करनेवाले देशोंके साथ कोई सुलह न की जाये। इस भावनाकी ठीक ही सराहना की गई। तब इंग्लैंडका क्या होगा जो अब भी हिंदुस्तानकी सरहदपर बम बरसानेके लिए जिम्मेदार हैं ? क्या यह इस कारण है कि ब्रिटिश सरकार इस प्रश्न पर निर्दोष रहकर नहीं सोच सकती और उसने अपनी विदेशी नीति ऐसी बना ली है कि उसपर भरोसा करना ठीक नहीं और अब वह उस राष्ट्र से दोस्ती और समभौता करने पर उतारू हैं जो स्पेनमें होनेवाली इस बमबारीके लिए सबसे अधिक जवाबदेह हैं ? मैं तो इस बुराई करनेवाले और आक्रमणकारीकी पीठ ठोंकनेकी नीतिसे हिंदुस्तानको बिलकुल अलग रखना चाहता हूँ और कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानके लोग इसमें कोई हिस्सा न लेंगे और जब कभी उन्हें मौका मिलेगा, तो उसका विरोध ही करेंगे।

स्पेनमें हम हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका भयंकर तमाशा देख चुके हैं, जिसने अच्छे-अच्छे शब्दों और प्रजातन्त्रीय नीतिके बुकेंमें स्पेनके बागियों और हमलाइयों-को मदद पहुँचाई है और उस देशके लोगोंको अपनी हिफाजत करनेके साधन पानेसे रोका है। उन बागियोंतक माल पहुँचानेके लिए समुद्र और दूसरे सैकड़ों दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन पिरेनीज की सरहद हस्तक्षेप न करनेके नामपर बन्द कर दी गई है, हालांकि बमबारी और रसदकी कमीसे औरतें और बच्चे भूखों मर रहे हैं।

हम स्पेनके आक्रमणकारियों और उपद्रवकारियोंकी निन्दा करते है, उनपर दोष लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कम-से-कम खुले आम अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभ्यताके तमाम कायदोंको ठुकराया है और दुनियाको उन्हें रोकनेकी चुनौती दी है। मगर उन सरकारोंका क्या होगा, जो बात तो बड़ी बहादुरीसे शांति और कानूनकी करती हैं, मगर जिन्होंने उस चुनौतीके आगे सिर भुका दिया है और हरेक नई छेड़खानीको

बर्दाश्त कर लिया है और बुराई करनेवालोंसे दोस्ती करने की कोशिश की है ? उन लोगोंका क्या होगा जिन्होंने ऐसे वक्त पास खड़े-खड़े उदासीन रहनेका जुर्म किया है जबकि जिंदगी और जिंदगीसे भी अधिक पाक चीज को कुचला और बेइज्जत किया जा रहा था ?

आज भी आक्रमणकारी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंसे क्या संख्या, क्या ताकत और क्या लड़ाईके साधनोंमें कमजोर हैं, मगर फिर भी ये दूसरे राष्ट्र बेबस और कारगर कार्रवाई करनेमें असमर्थ दिखाई देते हैं! क्या ऐसा होनेकी वजह यह नहीं है कि उनकी पिछली और मौजूदा साम्प्राज्यवादी नीतियोंने उनके हाथ-पांव वांध रक्खे हैं? इन सरकारोंसे कुछ न बन पड़ा। अब वक्त है कि लोग कार्रवाई करें और उन्हें अपने कामोंको सुधारनेके लिए मजबूर करें। यह कार्रवाई फौरन बमबारियोंको रोकने, पिरेनीजकी सरहदको खोलने और बचाव करनेके साधनों और रसदको प्रजातन्त्रीय स्पेनमें पहुंचने देनेकी होनी चाहिए। अगर बमबारी जारी रहे तो वायुयान-विरोधिनी तोपें और रक्षाकी दूसरी सामग्री भी वहां पहुँचने दी जानी चाहिए।

इन पिछले दो सालोंमें स्पेन और चीनमें कितनी बड़ी-बड़ी बरबादियां हुई हैं। भूखों मरते और घायल स्त्रियां और बच्चे सहायता मांगनेके लिए आर्त्तनाद कर रहे हैं और दुनिया भरके तमाम भले और समभदार लोगोंका काम है कि उनकी मदद करें। यह समस्या दुनिया भरकी है और हमें विश्व-व्यापी आधारपर संगठन करना चाहिए। संघर्षका असली बोभ तो पीड़ित देशोंके निवासियोंपर पड़ा है, हम कम-से-कम इस छोटे बोभ को ही उठा लें।

मुभे इस परिषद्में यह कहते हुए खुशी होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने एक 'मेडिकल-यूनिट' का संगठन किया है और उसे जल्दी ही चीन भेज रही है। भारतमें जापानी मालके बहिष्कारमें भी हमने काफी सफलता पाई है, जैसा कि निर्यातके आंकड़ों से जाहिर होता है। एक हालकी घटनासे चीनी जनता के प्रति हमारी भावनाकी ताकतका पता लगेगा। मलायामें जापानियोंकी लोहे और टीनकी खानें थीं, जिनमें चीनी मजदूर नौकर थे। इन मजदूरोंने जापानके लिए हथियार बनानेसे इनकार कर दिया और खानें छोड़ दीं। इसपर हिंदुस्तानी मजदूर नौकर रख लिए गये, मगर हमारी प्रार्थनापर उन्होंने भी वहां काम करनेसे

इनकार कर दिया, हालांकि इससे उनको बड़ी मुसीबतें और तकलीफें उठानी पड़ीं।

और इस प्रकार जद्दोजहद जारी हैं। इस जद्दोजहदमें हमारे कितने ही दोस्त, साथी और प्रियजन जान दे चुके हैं—मगर फिज्ल नहीं। हो सकता है कि यहां इकट्ठें हुए हममेंसे न जाने कितने उसी रास्तेपर जायें और फिर न मिल सकों। मगर चाहें हम जिंदा रहें या मरें, शांति और स्वतन्त्रताका उद्देश्य तो कायम रहेगा ही, क्योंकि वह हम सबसे अधिक महान् है—वह स्वयं मानव-जातिका उद्देश्य है। अगर वहीं मिट जायगा तो हम सब-के-सब मिट जायेंगे। यदि वह जीवित रहां तो हम भी जीवित रहेंगे, फिर हमारे नसीब में चाहे कुछ भी क्यों न हो। इसंलिए आइये, हम भी उसी उद्देश्य के लिए प्रतिज्ञा ग्रहण करें।\*

#### : ३:

#### चेको-स्कोवाकियाके साथ विश्वासघात

हिंदुस्तानकी आजादी और विश्वशातिका उत्कट इच्छुक होनेके नाते मैने हालकी स्पेन और चेको-स्लोवािकयामें हुई घटनाओं को चिताके साथ देखा है। पिछले कुछ वरसोंमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने इंग्लैंडकी विदेशिक नीतिकी आलोचना की है और अपनेआपको उससे अलग रखा है, क्योंकि वह हमें बड़ी प्रतिगामी, जनतन्त्र-विरोधी और फासिस्ट व नात्सी हमलोंको बढ़ावा देनेवाली जान पड़ी है। मंचूरिया, फिलस्तीन, अबीसीिनया, स्पेनने हिंदुस्तानके लोगोंमें आंदोलन पैदा कर दिया है। मंचूरियामें हमलेको बढ़ावा देनेकी नींव पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनके तमाम कायदों और समभौतोंकी ओरसे आंख मूंदकर

<sup>\*</sup>पेरिसमें २३-२४ जुलाई १९३८ को अंतर्राष्ट्रीय शांति-आंबोलनके अंतर्यत बुलाई गई एक परिषद्में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे विया हुआ भाषण।

राष्ट्रसंघके काम को बिगाड़ दिया गया। यूरोपमें यहूदियोंने भयानक और अमानृषिक अत्याचार सहनेमें जो संकट उठाये उनसे हमदर्दी और सद्भावना रखते
हुए हमने उनके संघर्षको असलमें आजादीके लिए किया जानेवाला राष्ट्रीय
संघर्ष समभा है, जिसका ब्रिटिश साम्प्राज्यवादने हिंदुस्तान आनेवाले समुद्री
रास्तेको कब्जेमें रखने के लिए जोर-जबर्दस्ती करके दमन किया था। अबीसीनियामें
बहादुर जनताके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ। स्पेनमें प्रजातन्त्र को तंग करने और
बागियोंकी पीठ ठोंकनेमें कुछ कसर नहीं रखी गई। यह फैसला करके कि स्पेनकी
सरकारको खत्म होना चाहिए या वह खत्म होनेवाली है, ब्रिटिश सरकारने भिन्नभिन्न तरीकोंसे उस मकसदको जल्दी पूरा करनेकी कोशिश की और बागियोंकी
ओरसे तौहीन, नुकसान और बड़ी भारी जलालत तक बर्दाश्त कर ली गई।

यह नीति हर जगह बुरी तरह असफल रही है, इस सचाईसे भी ब्रिटिश सर-कार उसपर चलनेसे वाज न आई। मंचूरियापर हुए बलात्कारका फल आज दुनियामें हम चारों ओर देख रहे हैं। फिलस्तीनकी समस्या दिन-पर-दिन बिगड़ती जाती हं। हिसाका मुकाबला हिसासे होता है और जनताको दबानेकी कोशिशमें सरकार दिन-पर-दिन बढ़नेवाली फौजी ताकत काममें ला रही हैं। इस बातको हमेशा याद नहीं रखा जाता है कि यह समस्या बहुत कुछ ब्रिटिश सरकारकी पैदा की हुई है और जो कुछ हुआ है उसमेंसे बहुत कुछके लिए उसीको जवाबदेह ठहराना चाहिए। आपके संवाददाताके अनुसार तो अबीसीनिया अब भी जीता नहीं गया है और शायद वह ऐसा ही रहेगा। स्पेन में जनताने ब्रिटिश सरकारकी इच्छापर नावनेसे इनकार किया है और दिखला दिया है कि वह न तो दबाने या कुचलनेमें आयेगी, न आ सकती है।

असफलताका यह लेखा ध्यान देने योग्य हे। तिसपर भी ब्रिटेनकी सरकारको उससे नसीहत लेना और अपने कार्यों को दुरुस्त करना नहीं आता। बिल्क वह तो और भी जोरोंके साथ हमलोको बढ़ावा देने और जनरल फ्रेंको और फासिस्ट व नात्सी ताकतोंको मदद देनेकी अपनी नीति चला रही है। इसमें शक नहीं कि अगर उसे चलने दिया गया तो वह इसी तरह तब तक चलती रहेगी जबतक कि वह अपनेआपको और ब्रिटिश साम्प्राज्यको मिटा नहीं देती, क्योंकि दूसरी सारी बातोंसे भी बढ़कर बात है उसका फासिज्मकी ओर वर्ग-सहानुभूति और भुकाव

होना । अवश्य ही यह दुनियाको उसकी बड़ी भारी सेवा होगी—चाहे वह कितनी ही अनजानमें हो; और मैं साम्राज्यवादके अन्त होनेका विरोध करनेवालोंमें सबसे आखिरी होऊंगा । पर मुफे विश्वव्यापी युद्रकी संभावनाकी भारी चिंता है और यह देखकर मुफे अत्यंत दु:ख होता है कि बरतानियाकी वैदेशिक नीति सीधे लड़ाईकी ओर ले जा रही है । यह सच है कि हिटलरकी बात इस मामलेमें आखिरी फैसला करेगी, लेकिन वह तो खुद बहुत कुछ ब्रिटेनके रुख और रवैये पर निर्भर रहेगा । अबतक तो इस रवैयेने उस बढ़ावा देने और चेको-स्लोवाकियाको दांत दिखाने और धमकानेमें कुछ भी उठा नहीं रखा है । अगर छड़ाई होकर ही रही तो ब्रिटिश सरकारको कम-से-कम यह महसूस करके मंताष, या जो कुछ भी हो, हो सकेगा कि यह सब बहुत कुछ उसीके कारण हुआ ओर इंग्लैंडके लोग, जिन्होंने इस सरकारको सत्ता दी है, इस सच्चाईसे जो आराम उठा सकें, उठा लेंगे।

मेंने तोचा तो यह था कि ब्रिटिश सरकार जो कुछ करेगी उससे मुफ्ते अचंभा नहीं होगा—(सिवा एक बातके कि वह अचानक प्रगतिशील बन जाये और शांति-स्थापनाका प्रयत्न करने लगे) पर मैने भूल की थी। चेको-स्लोवा-कियामें हुई हालकी घटनाओं और जिन तरीकोंसे सरकारने—खुद या बीच-बचाव करने वालोंके जिरये जो हर नौकेपर चेक सरकारको सताया और धमकाया है उसपर मेरा मन बिगड़ने लगा है और मुफ्ते हैरानी हुई है कि कोई भी अंग्रेज, जिसमें उदारताकी जरा भी भावना या सुजनता हो, इसे कैसे बर्दाश्त कर सका ?

हाल हीमें मैंने थोड़ा समय चेको-स्लोवाकियामें बिताया था। वहाँ मैं बहु-तेरे चेक और जर्मन लोगोंसे मिला। मैं लौटा तो भयंकर खतरे और बेमिसाल कष्टोंमें भी शांत और प्रसन्नचित्त रहते हुए शांति बनाये रखनेकी खातिर सब कुछ करनेके लिए उत्सुक और अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए दृढ़ निश्चयवाले जनतन्त्रवादी जर्मनों और चेकों के प्रशंसनीय स्वभावके लिए प्रशंसाके भावोंसे भरा हुआ लौटा। जैसा कि घटनाओंसे जाहिर हो गया है, अल्पसंख्यकोंकी हरेक मांगको पूरा करने और शांति बनाये रखनेकी खातिर वे लोग असाधारण हदतक जानेको तैयार हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि जो सवाल दरपेश है वह कोई

अल्पमतका सवाल नहीं है। अगर अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंके प्रेमने लोगोंको पिघला दिया होता तो हम यही बात इटलीमें अल्पसंख्यक जर्मनों या पोलैण्डके अल्पसंख्यकोंके बारेमें क्यों न सुनते? सवाल है सत्ताधारी राष्ट्रोंकी राजनीतिका और नात्स्योंको चेक-सोवियट मित्रताको तोड़नेका, मध्य यूरोपके एक जनतन्त्रीय 'राष्ट्र' को खत्म कर देनेसे रूमानियाके तेलके क्षेत्रों और गेहूँ के खेतोंतक पहुँचने और इस तरह यूरोपपर अपना कब्जा जमानेका। ब्रिटिश नीतिने इसे बढावा दिया है और उम जनतन्त्रीय राज्यको कमजोर करनेकी कोशिश की है।

किसी भी दशामें हम हिंदुस्तानवाले न फासिज्म चाहते हैं न साम्राज्यवाद । और हम आज हमेशासे ज्यादा इस बातको समक्ष गये हैं कि ये दोनों चीजें निकट संबंधी हैं और विश्व-शांति और स्वतन्त्रताके लिए खतरनाक हैं । हिंदुस्तान ब्रिटेनकी वैदेशिक नीतिका विरोध करता है और उसमे हिस्सा लेना नहीं चाहता और हम अपनी ताकत लगाकर प्रतिक्रियाके इस खंभेसे बांधनेवाले बंधनोंको तोड़ देनेकी कोशिश करेंगे । ब्रिटिश सरकारने पूर्ण स्वाधीनताके लिए यह एक और लाजवाब दलील हमें दे दी ।

हमारी पूरी सहानुभूति चेको-स्लोवािकयासे हैं। अगर लड़ाई छिड़ी तो ब्रिटिश जनता अपनी फासिज्म-भक्त सरकारके होते हुए भी उसमें घसीटी जाये बिना न रहेगी। लेकिन तब भी यह सरकार जिसकी फासिस्ट और नात्सी राष्ट्रोंके प्रति सहानुभूति हैं जनतन्त्र और स्वतन्त्रताके उद्देश्य को कैसे आगे बढ़ायेगी? जबतक यह सरकार कायम रहेगी तबतक फासिज्म हमेशा दरवाजेपर डटा रहेगा।

हिंदुस्तानकी जनता लड़ाईके संबंधमें किसी भी विदेशी निर्णयको मानना नहीं चाहती। केवल वही फैसला कर सकती है और निश्चय है कि उस ब्रिटिश सरकारके हुक्मको जिसमें उसे बिलकुल भरोसा नहीं है वह नहीं मानेगी। हिंदुस्तान अपना सारा-का-सारा वजन बड़ी खुशी-खुशी जनतन्त्र और स्वतन्त्रताकी ओर डालेगा, लेकिन हम ये शब्द बीस या इससे भी ज्यादा बरसोसे सुनते आ रहे हैं। केवल स्वतन्त्र और जनतन्त्रात्मक देश ही दूसरी जगह स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रको मदद पहुंचा सकते हैं। अगर ब्रिटेन जनतन्त्रके पक्षमें है तो उसका पहला काम है

हिंदुस्तानसे साम्राज्यको समेट लेना। हिंदुस्तानकी निगाहोंमें घटनाओंका ऋम यह है और इसी ऋम पर हिंदुस्तानकी जनता अटल रहेगी।\*

: 8:

# म्यूनिक-संकट: १६३८

जैनेवाकी भील—लेक लीमन—कितनी शात और सुन्दर दिखाई देती है ! सैर करनेवालों और दर्शकोंको लिये हुए स्टीमर लोजानकी तरफ धुआं उड़ाते हुए जा रहे हैं। पानीकी एक भीमकाय धारा भीलसे निकलती जान पड़ती है और ऊंची उठकर आसमानमें चली जाती है। पीछेकी ओर माउंट सेलीव है जो जैनेवा नगरके ऊपर उठा हुआ है और उससे भी पीछे माउट ब्लैककी बर्फीली चोटिया उठी हुई है। घाटके किनारे-किनारे होटलोंकी कतारें हैं, जिनपर कई राष्ट्रोंके भड़े हवामें फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं। विजलीसे चलनेवाली बड़ी-बड़ी बसें सैर करनेवालोंसे लदी हुई सड़कोपर जोर-शोरसे दौड़ती चली जा रही हैं। आग बढ़ने पर राष्ट्र-संघका पुराना घर 'पैलेस विल्सन' है। उससे थोड़ा आगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालयकी बड़ी इमारत है और उससे भी आगे चलकर भय उपजानेवाली शान-शौकतके साथ संघका बिल्कुल नया विशालकाय भवन खड़ा है।

लेकिन भीलकी सुन्दरता और शांति और गहरकी तरफ ध्यान जाता ही कहां है! क्योंकि सबके मनको तो एक ही विचार घेरे हुए है। चेको-स्लोवािकया क्या कहता है? लंदनमें क्या हो रहा है? और पेरिसमें, प्रेगमें, न्यूयार्कमें? लोग एक दूसरेसे ताजी-से-ताजी खबरे पूछते है। भूठी अफवाहें खूब उड़ती हैं और मनमान अन्दाज लगाये जाते है। सबके ऊपर पस्तिहिम्मती छाई हुई है। राष्ट्र-संघ

<sup>\*</sup>८ सितम्बर, १९३८ को 'मैंचेस्टर गार्जियन' के संपादकके नाम लिखा गया पत्र।

(लीग-असंबली) की बैठक हो रही है, लेकिन उसकी परवाह कौन करता है ? जैनेवाको गिनता कौन है ? लोग तो मर चुकी। पूछ तो अब है प्रेग, लंदन, पेरिस, मास्को और बेशक हिटलरके पहाड़ी आश्रय-गृहकी भी। राष्ट्र-संघका महल ना एक मकबरेकी तरह दिखाई देता है जो गांति और सामूहिक सुरक्षितताकी लाशको इज्जत बख्शनेके लिए बनाया गया सा लगता है। जबिक यूरोप जोशके मारे काप रहा है और शांति और युद्ध के बीच लटक रहा है तब लीग-असेंबली मुख्य बातकी चर्चा तक नहीं चलाती!

क्या हुआ——सुलह या लड़ाई ? चेकोंने क्या जवाब दिया ? ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारने चेको-स्लोवािकयाके साथ विश्वासघात किया और उसे नात्सी भेड़ियोंके सामने फेंक दिया । क्या ब्रिटिश और फ्रेंच जनता इस विश्वासघातके आगे चुपचाप सिर भुका लेगी ?

रूमानियाका प्रतिनिधि इतने ऊंचे स्वरमें बोलता है कि फ्रेंच डेलीगेटोंका गिरोह सुन ले—-''चेको-स्लोवाकिया जिंदाबाद ! फ्रांस मुर्दाबाद !'' फ्रांसवालोंके चेहेरे तमतमा आते हैं ।

खबर है कि मोशिये ब्लमने कहा था कि वह संधि करनेकी उत्कट इच्छा और जो कुछ हो रहा है उसपर शिमदगीकी दो टकरानेवाली भावनाओं के बीच पैदा हुए हैं। दूसरे फांसीसी महाशय कहते हैं—"बहुत अच्छा, मोशिये ब्लम,! लेकिन आपमें जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनसे हमें क्या ? हमें तो जनतन्त्रसे, चेको-स्लोवाकियासे काम है।"

लंदनकी खबर ! चेक सरकारने हिटलर-चेंबरलेन-दलैदियेवाले प्रस्तावोंको उसूलन तो मंजूर कर लिया । फिर निराशा । लेकिन कोई कहता है कि यह सब अंग्रेजोंका प्रचार है ।

दूसरा तार । ब्रिटिश लेबर-आंदोलनने चेंबरलेनकी नीति की निंदा की है और कल कार्रवाई करनेकी एक सर्वमान्य योजना बनाने के लिए सी० जी० टी० (फ्रेंच-लेबर-कन्फेडरेशन) की बैठक हो रही है। क्या कहने!

प्रेगकी खबर । कैबिनेटकी बैठक अब भी चल रही है । रातभर चलती रही । अभीतक कोई फैसला नहीं हो पाया ।

विलनका तार । सरहदके करीब जर्मनों और चेकोंके बीच मुठभेड़ हो गई।

दूसरी खबर। जर्मनीकी पलटनें चेको-स्लोवािकया की सरहदपर इकट्ठी हो रही हैं। लीगके एक अंग्रेज डेलीगेट अपनी सरकारकी नीितको ठीक साबित करनेकी कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ी मुसीबत और तकलीफदेह बात हैं। लेकिन करते क्या ? दूसरा कोई चारा नहीं। हिटलर चेको-स्लोवािकयामें कदम रखने ही वाला था। उसकी हवाई फौज प्रेगपर बमबारी करनेके लिए तैयार थी। कुछ-न-कुछ तो होना ही चाहिए था और चेंबरलेनने उसे बहादुरीके साथ किया।

न-कुछ तो होना ही चाहिए था और चेंबरलेनने उसे बहादुरीके साथ किया। यह सच है कि इससे जनतन्त्र और लीगके कल-पुर्जे बिगड़ गये और चेंकोके साथ विश्वासघात हुआ; लेकिन कम-से-कम शांति तो कायम रख ही ली गई। लेकिन कबतक? और शांति आखिरकार कायम भी रही? अगर हिटलर ने लड़ाईकी घमकी देकर एक ब्रिटिश उपनिवेशकी मांगकी तो क्या होगा? क्या तब ब्रिटेन नहीं लड़ेगा? बेशक। इसलिए ब्रिटिश सरकारके लिए जनतन्त्रसे, राष्ट्रसंघके प्रतिज्ञापत्र (लीग कवनेंट) से, पवित्र प्रतिज्ञाओंसे, आश्वासनोसे और बहादुर चेंको-स्लोवािकयाके नसीबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण एक उपनिवेशपर कब्जा होना था।

न्यूयार्कंसे टेलीफोन । चेकोंके साथ जो विश्वासघात हुआ उसका विरोध और निंदा करनेके लिए एक बड़ी भारी सभा हुई । अच्छा हुआ । लेकिन अमरिकाके लोग सिर्फ एक ऊंची नैतिक सतहसे ही विरोध करते हैं। क्या उसके अलावा भी वे कुछ करेंगे ?

कोई कहता है, किसी देशको आत्महत्या करनी हो तो सबसे अचूक तरीका यह है कि वह इंगलैण्ड और फांससे दोस्ती और संरक्षणकी भीख मांगे। ये सरकारें निश्चयही दगा देंगी और विश्वासघात करेंगी।

रूसके डेलीगेट बड़े कठोर दीखते हैं। चेक बड़े दु:खी हैं, क्या कहें ? स्पेनवाले कहनेमें कमी नहीं रख रहे हैं। वे कहते हैं— 'यह सब हम जानते हैं। इसका हमें तजरबा हो चुका है। हम अपनी मजबूत बाजुओंपर निर्भर रहें। हमारी जीत होगी और हम जनतन्त्रको बचा लेंगे।'

ताजी खबर क्या है ? क्या हो रहा है ? अखबारवाले इयर-उघर प्रेग, लंदन और पेरिसको टेलीफोन करते दौड़ रहे हैं। अफवाहें उड़ रही है। कभी तो निराशा छा जाती है और कभी उत्साह फैल जाता है। चेक कभी सर नहीं

भुकायेंगे! चेकोंने आत्म-समर्पण कर दिया! लेकिन, नहीं। बेनेका चलता-पुर्जा आदमी है। वह पकड़में नहीं आयेगा। अगर चेक सरकारने आत्म-समर्पण किया भी तो ्े े अौर उसकी जगह दूसरी सरकार आ जायेगी। हिटलर बेनेकका इस्तीका चाहता है।

आधी रात । काफे-बेवेरिया (होटल) ,राजनीतिज्ञों और पत्रकारोंका अड्डा । वहां एक विदेशी मन्त्री हैं, लीगके बहुतसे डेलीगेट हैं, संपादक और पत्रकार हैं और बहुतसे लीगके पिछलगुए हैं । बिअर और कॉफी उड़ रही है और लगातार बातचीत और बहस चल रही हैं। उस सबके पीछे तनाव है और सख्त पत्रकार तक हिम्मत दिखा रहे हैं।

प्रेगने क्या तय किया ? लंदन और पेरिसका क्या हुआ ? लंदनमें लोगोंकी नाराजगी बढ़ रही है। पेरिसमें चेंबर ऑव डेप्यूटीजकी बैठक कल होनेवाली है। शायद फेंब सरकारका पतन हो जाये। एक नये प्रधानमन्त्रीका जिक हो ही रहा है। लंदनमें पार्लमेंटकी बैठक चल रही है। लेबर-पार्टी आकामक होती जा रही है। हर जगह वातावरणमें सरगर्मी दिखाई देती है, हालांकि अखबार सम्हालक सम्हालकर खबरें देते हैं।

टेलीफोनकी घंटियां बराबर हो रही हैं। हैलो प्रेग! हैलो पेरिस! ताजी खबर क्या है ? युद्ध या शांति ?

प्रेगको खबर । सरकारने लोकार्नो-संधिकी दुहाई दी है । उसकी शर्तोके अनुसार उसने पंचोंकी मध्यस्थताकी मांग की है । जर्मनीने उसे स्वीकार किया, बादमें हिटलरने उसे पक्का कर दिया ।

शाबाश ! होशियारीका काम किया । बेनेश मूर्ख नहीं है । उसने ब्रिटिश और फेव सरकारोंको परेशानीमें डाल दिया है । इसपर वे क्या कहेंगे ? हिटलर क्या कहेगा ? स्वीडनका एक डेलीगेट कहता है कि लोकार्नोमें जो मध्यस्थ नियत किये गये थे, उनमें वह भी था ।

चेंबरलेन फिर परसों हिटलरसे मिलने जायेंगे। हवाई जहाजसे खबरें ले जानेका काम वह बड़ी अच्छी तरहसे कर रहे हैं। शायद उनकी छोटीसी चाय-पार्टी आखिरकार खत्म न होगी।

हैलो प्रेग ! हैलो पेरिस ! हैलो लंदन ! क्या हुआ ? शांति हुई या

लड़ाई ? बस २१ सितंबर १९३८ तक इतना ही। शांति हुई या लड़ाई ? २१ सितम्बर, १९३८

: ሂ :

### लंदन असमंजसमें

पिछले कुछेक हफ्तोंमें हुई रहस्यभरी घटनाओं के बाद इधर-से-उधर घृम लेने और अपीलों व आखिरी चेतावनियों और लड़ाईके बढ़ते हुए खतरेके आ जानेपर आखिरकार मि. नेविल चेंबरलेनने आम घोषणा की । वह रेडियोपर बोले और मैंने भी उनकी आकाशवाणी सुनी । वह मुस्तसर थी, मुश्किलसे उसमें आठ मिनट लगे होंगे। जो कुछ उन्होंने कहा, उसमें कुछ भी नई चीज नहीं थी। उनका कथन बाल्डविनकी तरह भावनाओंको उकसानेवाला था, मगर उसमें बाल्ड-विनकी-सी भलक और उसके व्यक्तित्वकी छाप नही थी। इसलिए उसका मुभपर कोई असर नहीं पड़ा। न तो उसमें उन खास मसलोंका जित्र था जो सामने थे, न उस नंगी तलवारका जिक्र था जो दूनियाके आगे चमक-चमककर मानव-जातिको त्रस्त कर रही थी और न उस हिंसात्मक तरीके की चर्चा थी जो राष्ट्रोंका कायदा बनता जा रहा था और जिसको खुद मि. चेंबरलेन अपनी कार्रवाइयोंसे उकसाते आ रहे थे। उस स्वाभिमानी और बहादुर राष्ट्रका भी उसमें मुक्किलसे ही उल्लेख था, जिसको इर्द-गिर्द घेरे हुए शिकारी जानवरोंकी खूनकी प्यासको बुमानेके लिए कूर्बीन किया जानेवाला था, और जिक्र किया भी गया तो अपमानजनक तरीके-से । कहा गया कि वह एक सुदूर देश है, जिसके निवासियोंके बारे में हम कुछ नहीं जानते । उन्हीं दूर बसनेवाले लोगोंकी शानका, हिम्मतका, भािभियतान । स्वतन्त्रता-प्रेमका, उनके शांत संकल्पका और ज्वलन्त बलिदानोंका नाम तक नहीं लिया गया जिनपर उनके दोस्तोंने ज्यादितयाँ कीं और दगाबाजी करके उन्हें छोड दिया था। नात्सी क्षेत्रों से लगातार जो धमिकयां मिल रही थीं, अपमान किया जा रहा था और सरासर भूठ बोला जा रहा था, उसके निस्बत

भी कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ खेद प्रकट करनेके रूपमें हिटलरकी 'नावाजिब कार्रवाई' का थोड़ासा जिक्र था ।

में उदास-सा हो गया और दिल अंदर-ही-अंदर भारी हो आया। क्या हमेशा अच्छोंके साथ यही सलूक होता रहेगा, अगर उनके पास बड़ी फौजें न हुईं? क्या हमेशा बुराईकी ही जीत होती रहेगी?

मैंने सोचा, शायद मि. चेंबरलेन अगले रोज पार्लमेंट में अपने मजमूनके साथ ज्यादा इन्साफ कर सकें। शायद अन्तमें वह जिस बातको महत्त्व मिलना चाहिए उसे देंगे और हिटलरका डर छोड़कर सच्ची बात कहेंगे। संकटका मौका नजदीक आ रहा है। सच बात जाहिर होनेका वक्त आ गया था। पर साथ ही मुक्ते इसपर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे आगे तो चेंबरलेनकी पिछली बातें थीं, जो कि उनके फासिज्म और उसकी कार्रवाइयोंकी हिमायत करनेका सबूत थीं।

इसी समय पार्कों और खुली जगहोंमें खाइयोंकी खुदाईका काम चल रहा था, विमानभेदी तोपें चढ़ाई जा रही थीं। ए. आर. पी.—हवाई हमलोंसे हिफाजत— के सामान हरेक छिपनेकी जगह से हमारी ओर घूर-घूरकर देख रहे थे और न जाने कितने कामचलाऊ गोदामोंसे मर्द और औरतें गैस-मास्क (घातक गैससे बचावके लिए लगाए जानेवाले खास तरहके चेहरे) लगा-लगाकर देखते थे। ये गैस-मास्क बड़े बदसूरत और हिसाके इस बर्बर युग के सच्चे प्रतीक थे। लोग अपने काम-काजपर आते-जाते, लेकिन उनके चेहरोंपर बेचैंनी और खौफ छाया दिखाई देता। कितने ही घरोंमें उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उनके प्रियजनोंको आगे आनेवाली लड़ाईके लिए तैयार हो जानेका हुक्म मिला था।

घंटे-पर-घंटे धीरे-धीरे खिसकते गये और वह भयंकर घड़ी नजदीक आती गई कि जब एक आदमीके पागलपन-भरे इशारेपर हमला न करना चाहनेवाले, लाखों दयालु और सदाशय व्यक्ति एक दूसरेपर भपट पड़ेंगे और मारकाट और सर्वनाश मचा देंगे। तोपें गरजने लगेंगी, आग उगलने लगेंगी और बमवर्षक हवाई जहाजोंके घन्नाटेसे आसमान गूंज उठेगा। संकटकी घड़ी! क्या वह कल होगी या परसों?

आज पुनः सुन पड़ा बही स्वर जिससे जगने त्रास सहेः "अब तो नग्न और अनियंत्रित तलवारोंका राज रहे।" लोग मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी एक गैस-मास्क ले लूं। इसके खयालसे ही मुफे हंसी आती है। क्या मैं सूंड लगाये जानवरकी-सी सूरत बनाये इधर-उघर घूमता फिर्छ ? मैं खतरे और खौफसे घबराता नहीं हूं और बार्सीलोनामें तो कुछ दिन रहकर मुफे हवाई हमलोंका स्वाद मिल चुका था। मैं इस बातपर भरोसा नहीं करता कि ये कामकी चीजे हैं, क्योंकि अगर खतरा आयेगा ही तो चेहरा क्या हिफाजत कर सकेगा? शायद उसका खास मकसद यह हो कि पहनने-वालोंको इतमीनान रहे और आम जनतामें हीसला कायम रहे। जब हद दर्जेका खतरा सामने होगा तो कोई नहीं जानता कि वह कैसे उसका मुकाबला करेगा? और मेरा खयाल है कि मेरा सर आसानीसे जुदा न होगा।

तो भी गैंस-मास्कको नजदीकसे देखनेका कौतूहल मुक्ते हुआ और मैंने ए. आर. पी. के एक गोदामपर जानेका निश्चय किया । चेहरा चढ़ाया गया और एक मैं भी ले आया ।

राष्ट्रपति रूजवेल्टने हिटलरके पास एक संदेश भेजा है। वह एक गौरवपूर्ण मार्मिक अपील है जिसमें मसलेके खास मुद्देपर जोर दिया गया है। जो कुछ वह कहते हैं, जिस तरह कहते हैं उसमें और मि. चेंबरलेनके वक्तव्योंमें कितना बड़ा फर्क है! प्रेसीडेंट रूजवेल्टका एक-एक छपा हुआ शब्द तक जाहिर करता है कि उसके पीछे कोई इन्सान है। हिटलरके लिए दलील और अंजामका खौफ कोई मानी नहीं रखता। क्या हिटलर निरा पागल है कि वह अपनी उस अद्भुत् कूटनीतिपूर्ण विजयकों जो उसे निस्संदेह हिंसाकी धमकी देकर मिली है, लड़ाईमें शामिल होकर खतरेमें डाल दे? क्या वह नहीं जानता था कि विश्व-ध्यापी युद्धमें पड़नेपर उसकी किस्मतमें हार और वरबादी ही आयेगी और उसीके लोगोंमें से अधिकांश उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे और शायद उसने मि. चेंबरलेन और मो. दलैदियेको ठीक-ठीक पहचान लिया है और वे कहां तक जा सकते है, इसका उसे ठीक-ठीक ज्ञान हो गया है।

पार्लमेंट-भवनको जानेवाली सड़कोंपर भीड़ ही भीड़ है और वातावरणमें उत्तेजना ह। भवनके भीतरकी जगह रुकी हुई है और दर्शकों की गैलरियां खचाखच भरी हुई हैं। लार्ड लोग अपने पूरे जोश-खरोशके साथ हाजिर है। वे विल्कुल बुर्जु आओंकी भीड़ ही जान पड़ते हैं और नीची श्रेणीके इन्सानोंसे उनमें कोई फर्क

नजर नहीं आता । ड्यूक आफ केंटकी बगलमें लार्ड बाल्डिवन विराजमान हैं। उनकी दूसरी बगलमें लार्ड हैलीफैक्स और केंटरबरीके आर्चिबशप हैं। राजनीतिज्ञों- की गैलरीमें भीड़ है। रूसका उप-राजदूत वहां है और चेकोस्लोवािकयाके मन्त्री मोशिये मसारिक भी, जी राष्ट्रके निर्माता मशहूर मसारिकके बेटे हैं, वहीं हैं। क्या उस शानदार इमारतको, जिसे महान पिताने निर्माण किया था. बेटा बरबाद होते देखेगा ?

प्रयानमन्त्रीने शुरुशत की । उनकी शक्ल प्रभावशाली नहीं है । उनके चेहरेपर बड़प्पन नहीं है । वह बहुत-कुछ एक व्यापारी जैसे जान पड़ते हैं । उनका भाषण ठीक होता है। घंटे भर उन्होंने भाषण दिया। वह एक तरहका सफाचट वर्णन था, जिसमें जहां-तहां व्यक्तिगत बातें थीं और ऐसे शब्द थे जिनसे दबी हुई उत्तेजना भलकी पडती थी। न जाने मभे क्योंकर लगा (या मेरा खयाल हो ) कि वह शख्स इतना बड़ा नहीं है कि उस कामके लायक हो जो उसने हाथमें लिया है और उसके शब्दों और तरीकोंसे भी यही भावना बारबार जाहिर हो जाती है। अपनी व्यक्तिगत दस्तंदाजीपर, हिटलरके साथ हुई उनकी बातचीतपर और दुनियाकी हलचलोंमें वह जो हिस्सा ले रहे हैं, उसपर वह उत्तेजित हो जाते हैं, उन्हें नाज हो आता है। ब्रिटेनके प्रधानमन्त्री होते हुए भी वह ऐसे बड़े-बड़े कामोंके अभ्यस्त नहीं हैं और खतरेके कामोंका नशा उन्हें चढ़ा रहता है। पामर्स्टन होता, ग्लैडस्टन होता या डिजरैली होता तो मौका न चुकता। कैपबेल-बैनरमैन होता तो जो कुछ कहता उसमें आग भर देता। वाल्डविन सभाभवनको पकड़े रहता और चींचल भी दूसरे ढ़ंगसे यही करता, एस्क्विथ भी मौके के लायक शानके साथ बोलता। लेकिन मि. चेंबरलेनने जो कुछ कहा उसमे न तो कोई हार्दिकता थी और न कोई बद्धिकी गहराई। यह तो बिल्कूल साफ जाहिर हो गया कि वह किस्मतवाले आदमी नहीं हैं।

मेरा खयाल उनकी हिटलरके साथ हुई मुलाकातकी तरफ गया और मैंने सोचा कि वह हिटलरसे दबसे गये होंगे, उसकी बार-बार दी गई आखिरी चेताविनयोंसे नहीं, बिल्क उसके जोरदार लगनेवाले और थोड़-बहुत सनकी व्यक्तित्वसे भी, क्योंकि हिटलरमें चाहे जितना बुरा इरादा हो, फिर भी उसमें कुछ-न-कुछ तात्त्विकता है और मि. चेंबरलेन तो बिलकुल धरतीके हैं, पार्थिव। फिर भी मि. चेंबरलेन चाहते तो उस तात्त्विक शिक्तिका मुकाबला दूसरी ताकतसे करते, जो खुद तात्त्विक होते हुए भी कहीं ज्यादा जबर्दस्त थी और वह ताकत थी संगठित प्रजातन्त्र या लाखों-करोड़ों व्यक्तियोंकी इच्छा की। उनके पास न वह ताकत थी और न उसे हासिल करनेकी कोशिश थी। वह तो अपने तंग दायरेमें ही चक्कर काटते रहे और मर्यादित शब्दोंमें ही सोचते रहे। लाखोंके दिलोंको पिघला देनेवाली प्रेरणाको बढ़ावा देने अथवा उसे व्यक्त करनेकी कभी कोशिश नहीं की। वैसी परिस्थितिमें यह तो लाजिमी था कि इरादोंमें टक्कर होनेपर उनको हिटलरके आगे भुकना पड़ता।

लेकिन क्या इरादोंकी टक्कर थी भी ? मि. चेबरलेनने जो कुछ कहा उससे ऐसी किसी टक्करका इशारा तक नहीं मिलता था; क्योंकि उनके कामोंमें कोई टक्कर नहीं थी। वह हिटलरके पास हमदर्दी और बहुत-सी स्वीकृतियां और समभौते लेकर पहुँचे। ऊंचे सिद्धांतोंकी, आजादीकी, प्रजातन्त्रकी, मानवीय अधिकारों और न्यायकी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतिमत्ताकी चर्चा नहीं हुई और तलवारके न्यायका, बर्बरताका, उकता देनेवाले भूठका, नात्सीवादके परम पुजारियोंकी अमानुषताका कुछ जिन्न तक नहीं हुआ। जर्मनीमें अल्पसंख्यकोंके साथ हुए उन अत्याचारोंकी कोई चर्चा नहीं हुई जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं है और न पैसा ऐंठनेकी जबरदस्तियों और धमिकयोंके आगे सर न भूकानेकी कोई बात ही छिड़ी। सिद्धांतोंपर शायद ही कोई भगड़ा हुआ हो, सिर्फ चन्द ब्योरेकी बातोंकी चर्चा हुई। यह साफ है कि अगर मि. चेंबरलेनकी इंगलैण्ड-संबंधी परिस्थितिको छोड़ दें तो उनका दृष्टिकोण हिटलरसे ज्यादा भिन्न नहीं था।

अपने उस लंबे भाषणमें उन्होंने हिटलरकी तारीफमें, उसकी ईमानदारी और उसकी सचाईमें यकीन होने और यूरोपमें और ज्यादा इलाके न चाहनेके उसके वायदेके बारेमें बहुत-कुछ कह डाला। मगर राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनके महत्वपूर्ण संदेशोंका जिक तक नहीं किया। रूसका भी कोई जिक नहीं हुआ, हालांकि रूसका चेको-स्लोवाकिया की किस्मतसे इतना गहरा संबंध है।

और खुद चेको-स्लोवािकयाकी निस्बत भी क्या ? हां, उसका जिक्र जरूर था, मगर उसके निवािसयोंकी बेमिसाल कुरबािनयोंके बारेमें असह्य उत्तेजना मिलनेपर भी उनके आश्चर्यजनक संयम तथा गौरवके संबंध में और प्रजातन्त्रका भंडा ऊंचा रखनेकी निस्बत एक लफ्ज तक नहीं कहा गया। इसे छोड़ देना बड़ी बाश्चर्यजनक और महत्त्वपूर्ण भूल थी, जो जानबुभकर की गई थी।

मि. चेंबरलेनके भाषणपर श्रोतागण स्तब्ध थे—वक्ताकी दलीलोंकी उत्कृष्टता या उसके व्यक्तित्व की वजहसे नही, बिल्क विषयके अत्यंत महत्त्वकी वजहसे । उनके भाषणका अन्त नाटकीय ढंगसे हुआ । कल वह सिन्योर मुसोलिनी और मो. दलैदियेके साथ म्यूनिक जानेवाले हैं और बड़ी कृपा करते हुए हिटलरने एक ध्यान देने लायक रियायत की है कि वह चौबीस घंटे तक लड़ाईकी तैयारीका हुकम न देगा ।

इस नाटकीय ढंगसे और इससे होनेवाली इस उम्मीदसे कि शायद लड़ाई टल जाये, मि. चेंबरलेनने पार्लमेंट-भवनको उत्तेजित करनमें कामयाबी पाई। पिछले चन्द दिनोंका बोफ हलका हुआ और सबके चेहरोंपर राहत नजर आने लगी।

यह अच्छा हुआ कि युद्ध टल गया, चाहे अब भी वह टला एक या दो दिनके ही लिए हो। उस युद्धका विचार करना तक भयानक था, तो उससे मिलनेवाली थोड़ीसी भी राहत सबको अच्छी क्यों न लगती?

और फिर, चेको-स्लोवािकयाका क्या हुआ ? प्रजातन्त्र और आजादीका क्या हुआ ? अब फिर कोई दूसरी दगाबाजी करके उस राष्ट्रकी पूर्ण हत्या होने-बाली थी ? म्यूनिकमें जो यह अजीब चौकड़ी जमा हुई, वह क्या फासिस्ट-साम्प्राज्यवादी चार राष्ट्रोंकी संधिके उस नाटककी प्रस्तावना थी जिसमें रूसको अलग कर दिया गया, स्पेनको खत्म कर दिया गया और तमाम प्रगतिशील तत्त्वोंको कुचल दिया गया ? मि. चेंबरलेनके पिछले इतिहासको देखते हुए लाजिमी तौरपर यही ख्याल करना पड़ता है।

तो कल हिटलर और मुसोलिनीसे चेंबरलेन साहब मिलेंगे। उनके लिए तो एक ही भारी था। जब दो जबरदस्त मिल जाएंगे तो उन बेचारोंपर क्या बीतेगी भगवान जाने! संभव है, मि. चेंबरलेन और मो. दलैंदिये उनके शब्दजाल में फंसकर जो कुछ हिटलर कहेगा सब मान लेंगे और फिर अपनी दूसरी मेहरबानीके बतौर हिटलर चन्द दिनों या हफ्तों के वास्ते जंगको मुल्तवी करनेपर राजी हो जायेगा। वह सचमुच एक महान् विजय होगी। और तब हिटलरका शांति-दूतके रूपमें अभिनन्दन होना चाहिए। शांतिका नोबल पुरस्कार शायद अब भी

उसको दिया जा सके, हालांकि मि. चेंबरलेन भी जोर-जोरसे उसे जीतने की कोशिश करेंगे।

२८ सितंबर, १९३८

: ६ :

# हिंदुस्तान श्रीर इंग्लेंड

ढाई साल पहले में इंगलेंड गया था और वहांकी विभिन्न पार्टियों और दलोंके बहुतसे व्यक्तियोंसे मिला था। उन्होंने भारतकी समस्यामें शिष्टतापूर्ण दिलचस्पी जाहिर की थी और हम जिस मकसदके लिए लड़ रहे है उससे सहानुभूति दिखाई थी। मैंने उस शिष्टताकी कद्र की थी और उनकी हमददींका स्वागत किया था। लेकिन वह सब होते हुए भी मैंने दोनोंमेंसे किसीको भी खास महत्त्व नहीं दिया; क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि वहां के आम लोगोंमें तो हिंदुस्तानके प्रति और उन लोगोंके प्रति कि जिनका काम ऐसी समस्याओंपर विचार करना है, उदासीनता और रुखाई ही है।

मैंने देखा कि वहांके लोगोंकी आम मंशा हिंदुस्तानके बारे मेंकुछ न सोचने और मामलेको टालनेकी हैं। यह समस्या काफी उलभी हुई थी और मुसीबतसे भरी दुनियामें उनकी एक मुसीबत और क्यों बढ़ा दी जाये? भारतीय शासन-विधान मंजूर हुआ ही था और चूंकि वह असंतोषजनक था, इसलिए कम-से-कम उससे एक फायदा तो हुआ। इसने मामलेको कुछ असेंके लिए मुलतवी कर दिया और उन्हें उसकी बाबत कुछ विचार न करनेका एक बहाना मिल गया।

मुभे इससे निराशा नहीं हुई; क्योंकि मैने इससे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं बांधी थीं और बरसोंसे हम लोगोंने यह सबक सीखा है कि दूसरोके आसरे कभी न रहें; बिल्क अपनी खुदकी ताकत बढ़ायें। मैं भारत लौट आया। हमारी समस्या दूर नहीं हुई; क्योंकि इंग्लैंडवाले उस पर विचार नहीं कर रहे थे, बिल्क वह बढ़ती ही गई और साथ-साथ हम भी बढ़ते गये।

इसी बीच, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पहलेसे ज्यादा चिंताजनक हो गई और हमें यह समभमें आने लगा कि हिंदुस्तानका मसला इस विश्वव्यापी समस्याका ही एक अंग है और अगर कोई संकट या युद्ध आ पड़ा तो हम हिंदुस्तानमें रहने-वाले उसपर असर डाल सकते हैं। हम लोगोंके साथ-साथ दूसरे लोगोंको भी यह जाहिर होने लगा है और हिंदुस्तानकी आजादी पानेकी जहोजहद अंतर्राष्ट्रीय सतहतक जा पहुंची है।

इंग्लैंडकी अपनी इस यात्रामें मुफ्ते फिर अपने नये औरपुराने मित्रोंसे मिलने और बहुतेरी सभाओंमें हिंदुस्तानके विषयमें भाषण देने के सुअवसर मिले हैं।

मैंने फिर भी भारतके बारेमें एक तरहकी उदासीनता और काफी नावाक-फियत उनमें पाई और उनका ध्यान स्पेन, चीन और मध्य यूरोपकी आवश्यक समस्याओं में लग जाना लाजमी था। लेकिन तो भी मैंने काफी फर्क पाया। और देखा कि हिंदुस्तानके मसलोंपर नजर डालनेका तरीका भी नया और ज्यादा यथार्थवादी हो गया है। हो सकता है कि यह इस बातको समफ्रनेसे हुआ हो कि आज हिंदुस्तानके राष्ट्रीय आंदोलनकी ताकत बहुत बढ़ी है; अंतर्राष्ट्रीय परिस्थित बहुत नाजुक है और यह डर पैदा हो गया है कि संकटका मौका आनेपर हिंदुस्तान खतरेको और भी बढ़ा सकता है। शायद इसी गंभीर परिस्थित और सिरपर मंडरानेवाले संकटकी भावनाने ही लोगोंको अपनी पुरानी दिमागी लीकोंसे हटनेको और सचाई तथा असलियतके साथ सोचिवचार करनेको मजबूर किया था।

क्योंकि असिलयत तो यह है कि भारत पूरी स्वतंत्रता चाहता है और उसे पानेके लिए कमर बांधे हुए हैं। हमारी भयंकर गरीबीकी समस्या सुलभाई जाने के लिए चिल्ला रही है और वह समस्या तबतक हल होनेवाली नहीं है, जबतक कि हिंदुस्तानके निवासी अपने देशका बिना किसी बाहरी दखलके मनचाहा राजनैतिक और आर्थिक भविष्य बना लेनेका अधिकार न पा लें। दूसरी बात यह भी है कि भारतवासियोंकी संगठित शक्ति पिछले वर्षोंमें काफी बढ़ गई है और किसी भी बाहरी ताकत के लिये उन्हें स्वराजकी ओर बढ़नेसे अधिक दिनोंतक रोक रखना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थित भी छिपे तौरपर हिंदुस्तानके राष्ट्रीय आंदोलनको बड़ा बल दे रही है।

कट्टर दल भी यह मानता है कि हिंदुस्तानकी परिस्थितिकी ठीक-ठीक जांचका सार यही निकलताहै कि हिंदुस्तान आजादी पाकर रहेगा।दूसरोंकी सद्भावनासे मिले तो बेहतर है, पर ऐसा न हो तब भी यह रुक नहीं सकती ।इसलिए आज करीब करीब हर शुक्त हिंदुस्तानकी आजादी की बात करता है ।

इस दृष्टिकोणसे देखनेपर प्रांतीय स्वराज और फेडरेशनके प्रश्न इस व्यापक प्रश्नके मुकाबले छोटे पड़ जाते हैं। यह जरूर है कि उनके कारण एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है लेकिन खास सवाल तो आजादी का ही है और रहेगा; और हम अपने एक-एक कदमकी, अपनी एक-एक नीतिकी अकेले इसी प्रश्नकी कसौटी पर जांच करके फैसला करेंगे कि क्या वह हमें ताकत देता है और स्वतंत्रताको हमारी पहुचके अंदर ला देता है।

अगर अड़चन डाली गई, अगर हमपर कोई चीज थोपनेकी कोशिश की गई, तो हमारी कार्रवाई मुखालफतकी होगी। अंतिम परिणाम वही होकर रहेगा, क्यों-कि उस उद्देश्यको पानेके लिए ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो इनसानके बसके बाहर हैं। हो सकता है वह कार्रवाई मित्रता और सद्भावनाके साथ हो और मित्रता और सहयोगकी ओर ले जाये अथवा उसके पीछे दुर्भावना और विरोध रहे जिससे भविष्य अंधकारमय हो जाये और आपसके स्वस्थ सहयोग में हकावटें पैदा हो जायें।

मेरा विश्वास है कि इसी सारी बातको समक्त लेने की वजहसे ही वहांके ब-हुतेरे लोगोंके रुखमें यह सब नब्दीली हुई है। वे जान गये है कि गतिशील परि-स्थितिमें कुछ न करने और उदासीन बने बैठे रहनेसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि कुछ कर गुजरनेकी नीति ज्यादा फायदेमंद होती है।

दुर्भाग्यकी बात है कि इंग्लैंड और हिंदुस्तानके पीछे इसी विरोध और संघर्षका इतिहास है। एक हिंदुस्तानी इसे आसानी से नहीं भूल सकता। फिर भी आज के युगमें—जिसके गर्भमें कुछ छिपा हुआ है—जबिक दुनियाभरमें संघर्ष है, फासिस्ट हमले हो रहे है और भयंकर लड़ाईक आसार हमेशा बने ही रहते है, अगर हम छोटी-छोटी गई-गुजरी वातोंका खयाल करते और काम करते रहें तो उससे हमको ही खतरा है। अब तो हमको उनके ऊपर उठकर बड़ी व्यापक दृष्टि रखनी चाहिए।

मुफ्ते तो यकीन है कि भविष्यमें हिंदुस्तान और इंग्लैंड आपसी भलाईके लिए एक-दूसरेको बराबर मानने हुए आपसमें सहयोग कर सके यह संभव है। लेकिन सल्तनतकी छायामें वह सहयोग होना नामुमिकन है। पहले उस सल्तनतको खत्म करना होगा और हिंदुस्तानको अपनी आजादी हासिल करनी होगी, तभी सच्चा सहयोग मुमकिन हो सकेगा।

एक भारतीय राष्ट्रवादी होनेके नाते मुक्ते इंग्लैंडसे कुछ नहीं कहना है, क्योंिक हम उसकी कल्पना साम्राज्यवादकी ही भाषामें करते है। मैं तो वहीं काम कर सकता हूं जिससे हमारी अपनी शक्ति बने, बढ़े और हमारा ध्येय प्राप्त करा सके।

लेकिन दुनियामें शांति और स्वतंत्रतापर ठहरी हुई सुव्यवस्था देखनेका परम इच्छुक होनेके नाते मुभे इंग्लैंड और उसके निवासियोंसे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आजकी अंग्रेज सरकार ऐसी नीतिपर चल रही है, जो शांति और स्वतंत्रता दोनोंके लिए खतरनाक है।

उस नीतिसे हिंदुस्तान और इंग्लैंडके बीचकी खाई बढ़ेगी क्योंकि हम उसके कतई खिलाफ हैं और उसे आजकी दुनियाकी एक बुराई समभते हैं। क्या इस बुनियादपर हमारे उनके बीच सहयोग हो सकता है ?

एक समाजवादीकं नाते मुक्ते यहांके अपने साथियोंसे और भी ज्यादा कहना है। पिछले दिनों इंग्लैंडकी लेबर पार्टी साम्राज्यवादी मामलोंपर, खासतौर-पर भारतकं संबंधमें, भयानकं रूपसे ढिलिमल देही है। उसकी कारगुजारियां खराब हैं। लेकिन खतरेके इन दिनोंमें हमसे कोई भी ढिलिमल होने या दोअर्थी बात करनेकी हिम्मत नहीं करता। इसलिए यही मौका है कि इंग्लैंडकी लेबर पार्टी उन सिद्धांतोंपर चले जिनको उसने चलाया है और मुनासिब बात भी यही है कि यह कार्रवाई हो जानी चाहिए।

लेबर पार्टीको फासिज्म-विरोधी होनेके साथ-ही-साथ साम्राज्यवाद-विरोधी भी होना चाहिए। उसे सत्तनतको खत्म करनेका हामी होना चाहिए। उसे साफ शब्दोंमें हिंदुस्तानकी आजादीकी और उसकी जनताके इस अधिकारकी घोषणा कर देनी चाहिए कि वह विधान-पंचायत द्वारा अपना विधान खृद बना ले और उसकी पूर्तिमें जो कुछ उससे बन सके उसे करनेके लिए उसे तैयार रहना चाहिए।

हमें फेडरेशनके बारे में कोई ज्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि हम तो चाहते

हैं कि सारा-का-सारा भारतीय शासन-विधान हटा ही दिया जाये और उसकी जगह हमारा अपना तैयार किया विधान आ जाये।

छोटे-छोटे उपायोंका वक्त अब नहीं रहा। अब तो दुनिया संकटकी ओर दौड़ रही है। अगर दुनियाकी प्रगतिशील ताकतें साथ मिलकर कोशिश करें, तो हम अब भी उस संकटको टाल सकते हैं। इस साभेमें हिंदुस्तान भी अपना हिस्सा ले सकता है, लेकिन सिर्फ स्वतंत्र होकर ही। इंग्लैंडकी लेबर पार्टी अगर इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए प्रयत्नशील होगी तो भविष्यमें इंग्लैंड और हिंदुस्तानके दिमयान मित्रता और सहयोगकी बुनियाद पड़ेगी।

यह देखकर तसल्ली होती है कि ब्रिटिश लेबर पार्टीके नेता इस दिशामें सोच रहे हैं; और यह जानकर और भी ज्यादा प्रसन्नता होती है कि मजदूर आंदोलनका पूरा दल-बल बड़े उत्साहके साथ आजादीकी इस पुकारको सुन रहा है।

दुनिया आज तेजीसे दौड़ रही है और कौन जानता है कि कल क्या हो? हिंदुस्तानमें भी रद्दोबदल हो रहा है और वह आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि हमारी सारी योजनायें जल्दी ही पुरानी पड़ जायें लेकिन हिंदुस्तान और इंग्लेंड की प्रगतिशील शक्तियोंमें सद्भावना होनेसे एक ऐसे भावी सहयोग की नींव पड़ सकती है जिससे दोनोंका भला हो और विश्व-शांति और स्वतंत्रताको मदद पहुंचे।

२१ अक्टूबर, १९३८

: 0:

### रूसकी खुशामद

बीस साल पहले तरुण सोवियट प्रजातंत्रपर सब तरफसे इंग्लैंड, अमरीका, फांस और जापान जैसे ताकतवर देश टूट पड़े थे। खुद उसीके इलाके में प्रति-क्रांति उठ खड़ी हुई थी और दूर-दूरसे उसको समर्थन मिला था। रूसके पास फौज नहीं थी, पैसा नहीं था, लड़ाईके साधन या उद्योग-धंधे नहीं थे और लड़ाई, हार और क्रांतिके बाद निहायत बदइंतजामी फैल गई थी, जिसके कारण वह

बरबाद होनेको था और उसके दुश्मन ताक रहे थे कि कब वे अंतमें उसपर हावी हो जायें। यहांतक कि जो उसके साथी थे वे भी उसका फिरसे उठना नामुमिकन-सा मानते थे और सोच बैठे थे कि अब तो उसे मिटना ही है। लेकिन एक महान् पुरुषके अदम्य संकल्प और प्रतिभाने ऐसी जिंदगी और नई उम्मीद पैदा की कि रूसने इन सब भयंकर मुसीबतोंको पार किया और वह जिंदा रहा।

लेकिन फिर भी वे लोग उसे नफरत और हिकारतकी निगाहसे देखते रहे, गोया वह राष्ट्रोंके बीचमें कोई अछूत—अंत्यज—हो कि जो उच्च वर्णोंको चुनौती देने चला हो। उन्होंने उसकी कोई पूछ नहीं की, उससे कोई वास्ता नहीं रखा, उसकी बेइज्जती की और उसके रास्तेमें हर तरहकी मुसीबतें पैदा कीं। मगर वह तो इस तानेजनीको सुना-अनसुना करता हुआ जीता रहा और उस नई जिंदगीको लानेमें लगा रहा जिससे वह इतना बड़ा हिम्मतका काम करनेके लिए तैयार हुआ था। उसके रास्तेमें परीक्षा और संकटकी घड़ियां आईं और अक्सर उससे गलतियां भी हुई और गलतियोंके लिए उसने नुक्सान भी उठाया। मगर फिर भी वह एक प्रकारके विश्वास और ताकतको लेकर अपने सपनोंकी दुनिया बनाता हुआ बढ़ता ही चला गया।

मुमिकन है सपने तो सब सच्चे न हो सके हों, क्योंिक असिलयत मनमें बनी हुई तसवीरसे जुदा थी। फिर भी एक दुनिया बनी, एक बहादुराना नई दुनिया, जिसमें एक जान थी, उम्मीद थी, सुरक्षितता थी और उन लाखों इन्सानोंके लिए, जो उसके लंबे-चौड़े इलाकोंमें बसे हुए थे, ख़ु-ाहालीका जमाना लानेवाली थी। बिजलीकी रफ्तारमे उद्योग-धंधे फैले, शहर बस गये, खेतीने उसकी शक्लको ही बदल डाला और कलके गये-गुजरे तरीकोंकी जगह सामूहिक खेती होने लगी, साक्षरताका प्रसार होने लगा, शिक्षा और संस्कृतिकी उन्नति हुई, विज्ञानोंको अपनाया गया और पूर्व-योजना बनाकर वैज्ञानिक तरीकोंका उपयोग राष्ट्रके नविनर्माणमें किया गया।

दुनियाको दिलचस्पी हुई। अरे, जबिक तमाम दुनिया कुचली जा रही है, एक तरहकी आर्थिक मंदीसे जिसका गला घुट रहा है और हर जगह बेकारी बढ़ रही है, तब यह तेजीसे तरक्की होने और बेकारी कम होनेकी अजीब चीज कैसी! राजनेता और चांसलरोंने इस गैरमामूली बर्तावको पसंद नहीं किया । उनके अपने लोगोंके आगे यह बुरी मिसाल थी। वे सोवियटको मुसीबतमें डालनेके जाल रचने लगे; वे छेड़खानीके बर्ताव करके उसे भड़काने लगे; वे उसे लड़ाईमें फांसने लगे। मगर उसने इन अपमानोंकी परवा न की और लड़ाईमें पड़नेसे इन्कार किया। अपने राष्ट्रके नवनिर्माणका जबरदस्त कार्यक्रम लेकर उसने जान-बुभकर दृढ्द्वाके साथ वैदेशिक मामलोंमें शांतिकी नीति कायम रखी।

इसी बीच, उसने अपनी सेना और हवाई ताकत भी बढ़ा ली और ज्योंही ये तैयार हो चुकीं, उन लोगोंमें भी जो उसे नापसंद करते थे उसके लिए इज्जत हो गई। लेकिन इज्जतके साथ-साथ डर भी उन लोगोंमें पैदा हुआ और वे फिर चालें चलकर उसे अकेला छोड़ देने और नई फासिस्ट ताकतोंको उसके खिलाफ उभारनेकी कोशिशों करने लगे। यूरोपके प्रजातंत्र के हिमायतियोंने नात्सियों और फासिस्टोंसे मुहब्बत की, उनके हमलोंको बर्दाश्त किया, उनकी हैवानियतको और असभ्यतापूर्ण उद्दंडताको दरगुजर किया, जो उनके आसरे थे उन्हें घोखा दिया, और अपने साथियों और दोस्तोंसे दगाबाजी की—और यह सब सिर्फ इस उम्मीद से कि सोवियटको कुचलकर नात्सियोंसे उसपर हमला कराया जाय। उन लोगोंने म्यूनिकके समभौतेमें उसे पूछा ही नहीं—हालांकि वह फांसका और उस देशका मित्र था जिसे अलग करनेको वे जमा हुए थे। अंततक सोवियट अपने साथियोंके साथ सच्चा और अपने वायदोंपर कायम रहा।

म्यूनिककी घटना होने और संतुष्ट करनेकी नीतिके खुलकर खेल लिये जानेके बाद ८ महीने गुजर गये। और अब ईश्वरकी लीला है कि सोवियट रूसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता! अब उसे चाहने और उसकी कृपा चाहनेवाले बहुतेरे! हिटलर भी, जो कि साम्यवादका बड़ा दुश्मन है, उसकी इज्जत करता है और समभौता चाहता है। फांस और इंग्लैंड उसके पीछे-पीछे लगे हुए हैं और मीठी-मीठी बातें करके इस बातको छिपाना चाहते हैं कि पहले उसे नहीं चाहते थे। एकाएक सोवियट रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलोंका कर्त्ता-धर्ता बन गया है और उसका फैसला आज स्थितिमें बड़ी भारी रहोबदल कर सकता है।

सोवियट रूस आज यूरेशिया महाद्वीपमें सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। अपनी बड़ी फौज और विशालकाय हवाई ताकतके लिहाजसे ही वह ताकतवर नहीं है बिन्क उसके साधन अटूट हैं और उसने समाजका जो ढांचा तैयार किया है वह बड़ा शिक्तिशालो है। हिटलरकी जर्मनीके पास मले ही हिथयारबंद फौज हो, मगर उसकी बुनियाद कच्ची है और युद्ध या शांतिको कायम रखनेकी ताकत उसमें नहों है। वह बुढ़ा हो चला है और वह चलता रहे इसके लिए उसे ताकतको दवा बार-बार मिलनेकी जरूरत है। ये ताकतकी दवाएं उसके पास हरेक नये हमलेसे और इंग्लैंड ओर फांसकी सद्भावनीसे मिली हैं। जर्मनीके साधन महदूद हैं ओर उसको धन-शिक्त • ज्यांदा-से-ज्यादा खर्च हो चुकी है। हां, फांसके पास उम्दा फोज है और उसकी कीमत हो सकती है, मगर वह तो अभी से ही सब राष्ट्रोंके पोछे पड़ गया है। इंग्लैंडकी सल्तनत बहुत बड़ी है, लेकिन अब वह है कहां? उसके पास बड़े-बड़े साधन हैं, लेकिन उसकी बड़ी-बड़ी कमजोरियां भी है। उसके भी घमंड और हुकूमतके दिन लद गये।

अगर सोवियट रूस न होता तो आज इंग्लैंड होता कहां? या फ्रांस या यूरोपके पिश्चमी, उत्तरी और दक्षिग-पूर्वी देश कहाँ होते? यह सवाल बड़ा अजीब है कि यूरोपमें नात्सियोंके हमलेका सफल मुकाबला करनेवाला किला सोवियट रूस है। सोवियटको मददके बिना आज अधिकांश दूसरे देश लड़नेकी कोशिश करनेके पहले ही मिट सकते हैं। उसकी मददके बिना इंग्लैंडका पोलैंड और रूमानियाको आश्वासन देना कोई मानी नहीं रखता।

आज दुनियामें दो ही ताकतें जांच-पड़तालके बाद ठहरती हैं। एक तो अमेरिकाक संपुक्त राष्ट्र ओर दूसरा सोवियट रूस। संयुक्त राष्ट्र तक तो कोई पहुंव नहीं सकता ओर उनके साधन अपार हैं। भौगोलिक-दृष्टिसे सोवियट-संवकी स्थिति अच्छो नहीं है, लेकिन फिर भी वह करीब-करीब अजेय है। दूसरी तमाम ताकतें इन दोनोंसे नोचे दर्जेको हैं, और अपनी हिफाजतके लिए उन्हें अपने साथियोंके आपरे रहना पड़ता है। और ज्यों-ज्यों समय बीतता जायेगा त्यों-त्यों यह विषमता बढ़ती जायेगी।

और यही कारण है कि उसके साम्यवादी होते हुए भी वे लोग जो उससे नफरत करते थे आज उसकी खुशामद कर रहे हैं। ईश्वरकी लीला है!

३० मई, १९३९

: 5:

## इंग्लैंडकी दुविधा

परपरासं ब्रिटेनकी वैदेशिक नीति इस आधारपर रही है कि साम्राज्य व उसके स्थल और जल मार्गोंकी हिफाजत रहे, योरप शक्ति-संतुलन अर्थात् राष्ट्रोंकी ताकतकी समतोलता कायम रहे तािक इंग्लंड सबपर हावी रहे और आर्थिक दृष्टिमे ब्रिटेनका प्रभुत्व बना रहे जैसा कि महायुद्धके सौ बरस पहले रहा या। उन्नीसवीं सदीके उत्तरार्द्धमें मंयुक्त-राष्ट्र अमरीका और जर्मनी इंग्लंडके औद्योगिक आधिपत्योंको चुनौती देने लगे। साम्राज्यवादोंमें टक्कर शुरू हो गई, जिसका नतीजा हुआ १९१४ का महायुद्ध। इस लड़ाईके बाद राजनीतिक दिष्टकोणसे इंग्लंडकी स्थिति बड़ी फायदेमंद हो गई, परंतु संयुक्त-राष्ट्र उसक् आर्थिक प्रभुत्वको ललकारने लगा। अमरीकाके साथ कड़ी टक्कर लेते रहनेके बाद इंग्लंडने जैसे-तैसे दुनियामें अपनी आर्थिक स्थिति वैसी ही बना ली, हालांकि वह एक कर्जदार राष्ट्र रहा और मंयुक्त राष्ट्र कहीं ज्यादा मालदार और दुनियाकी बड़ी ताकतोंमें अकेला कर्ज देनेवाला (Creditor) राष्ट्र था। मगर इस दिखावटी जीतके लिए इंग्लंडको जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत बड़ी थी, उसके यहां बेकारी वढी और उद्योग-धंधे बैठने लगे। चीजोंके दाम एकदम गिर गये।

राजनैतिक जनतंत्रकी शुरुआत करनेमें अगुआ होते हुए भी यह अजीब बात यी कि वह सामाजिक दायरेमें पिछड़ा हुआ था। आज भी इंग्लैंड योरपके अधिकांश देशोंसे सामाजिक मामलोंमें ज्यादा अनुदार है। चूंकि वह संपन्न हो रहा था और अपने साम्राज्यमें होनेवाले शोषणसे आई हुई संपत्तिसे मालामाल हो रहा था, इसलिए सामाजिक संघर्षका असर उमपर बिलकुल नहीं हुआ—और हुआ तो कम हो गया। कुछ हदतक उसके श्रमिक (मजदूर) लोग इस नई दौलतमें हिस्सा खंटानेवाले हुए, लेकिन दृष्टिकोणमें वे साम्राज्यवादी थे। इंग्लैंडका वास्तविक श्रमिक-वर्ष तो हिंदुस्तान और ब्रिटिश उपनिवेशोंमें बसता था।

मोवियट रूसके उत्थान व माम्यवादी और समाजवादी विचारोंकी पैदाइशके साथ ही ब्रिटेनके शामक-वर्गमें खलबली मच गई और उन्होंने महायुद्धके बंद होते ही मानियट-शासनका अत कर देनेकी कोशिश की। हालांकि वे कामयाक नहीं हुए, मगर दुश्मनीका छल जारी रहा। चूंकि इसको वे सामाजिक और राजनैतिक दोनों निगाहोंसे खतरनाक समभते थे, इसलिए वैदेशिक विभागकी परंपरागत नीतिका इस दुश्मनीके साथ मेल बैठ गया। जापानके मंचूरियापर होनेवाले हमलेको न रोका जानेका लाजिमी अंजाम यह होता कि राष्ट्र-संघके सारे ढांचेको दफना दिया जाता। और फिर भी, इंग्लैंडने इसे बर्दाश्त ही नहीं कर लिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। तत्कालीन वैदेशिक मंत्री सर जॉन साइमन अपनी राह को छोड़कर जापानकी मदद करने चले गये और इस तरह राष्ट्र-संघके कल-पुर्जे विगाड़ दिये। इंग्लैंडकी वैदेशिक नीतिका तमाम आधार उस समय भी यही था और आगे भी रहा कि सोवियट-संघका विरोध किया जाय है वैदेशिक विभाग यम ब्रिटिश शासक-वर्गके लोग अपने-अपने विचारोंमें साफ थे और किसी तरहकी शंका उन्हें न थी। कुछ लोग चाहे चिल्ल-पों मचाते और विरोध जाहिर करते, लेकिन नीतिपर वे कोई असर नहीं डाल सकते थे। सिर्फ कभी-कभी उस मूलभूत नीतिको व्यक्त करनेके तरीकेमें वे जरूर फर्क पैदा कर देते थे।

हिटलरके आनेसे स्थितिमें एक पेचीदा उलफ्तन हो गई। यह उलफ्तन दो प्रकारसे उठ खड़ी हुई। पहले तो यह कि इससे योरपमे शक्ति-संतुलनके बिगड़ जानेका खतरा हो गया; दूसरे ब्रिटिश जनता आमतौरपर हिटलर और उसके तौर-तरीकोंके खिलाफ थी। लेकिन विदेशी-विभाग अपनी पुरानी नीतिपर चलता रहा। हिटलरका खतरा तो दूरका था लेकिन सोवियटकी तरफसे सामाजिक और राजनैतिक खतरा ज्यादा निकटवर्ती और खतरनाक समका गया था। जनमतको समय-समय पर बहादुरी भरी तकरीरोंसे तसल्ली दे दी जाती थी, लेकिन पुरानी नीति चलती रही। सोवियटके खिलाफ हिटलरको तैयार करना ही अब इस नीतिका मकसद था। इसलिए हिटलरको हर तरीकोंसे बढ़ावा दिया गया और दरअसल ब्रिटिश सरकारकी सीधी छत्रछायामें नात्सी जर्मनीकी ताकत बढ़ गई। यह बढ़ावा इस हदतक पहुंचा कि फांसको अलग करके डराया गया। इंग्लैंड और जर्मनीकी जल-संघिसे, जो वार्साईकी संघि और राष्ट्र-संघकी अवहेलना करके की गई थी और जिसका फांसीसी सरकारको

पता नहीं था, फांस इतना परंशान हुआ कि वह मुसोलिनीके बाहुपाशमें जा फंसा और अभिवचन दे दिया कि अबीसीनियापर हमला होगा तो वह दखल नहीं देगा। मुसोलिनी जानता था कि अगर फांसने दखल नहीं दिया तो इंग्लैंड भी चुप रहेगा। अब मैदान उसके लिए खुला था। इस तरह अबीमीनियाके ऊपर होनेवाला हमला इंग्लैंडकी नीतिका ही सीधा परिणाम था।

ब्रिटेनने इसको सब-का-सब तो पसंद नही किया, क्यों किइसमे इंग्लैंडके कुछ साम्राज्यवादी हित आते थे। वे थे---नील नदीकी उत्तरी जल-धाराएं, स्वेज नहर और भूमध्यसागर । इस तरह इंग्लैंडके इन साम्प्राज्यवादी हितो और वैदेशिक विभागकी तत्कालीन नीतिमें टक्कर होने लगी। नीति ही कायम रही, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इटलीकी फासिस्ट सरकारके मिटाये जानेके बिलकुल खिलाफ थी। उसकी नीतिका मकसद तो था और नात्सीवादकी रक्षा करके उनके जरिये साम्यवादसे लडना। सामाजिक खतरा राजनैतिक खतरेसे बढ़कर समभा गया । लेकिन इंग्लैंडकी जनता मुसोलिनीके अबीसीनियाके हमलेके सख्त खिलाफ थी और उसे तसल्ली देनेको कुछ-न-कुछ करना पड़ा। राष्ट्र-संघ कुछ कम हानिवाले अधिकारोंपर राजी हो गया और तत्कालीन वैदेशिक मंत्री सर सेम्युअल होरने संघके सिद्धांतोंकी व्याख्या करते हुए एक भाषण दिया, जिसमें सामूहिक सुरक्षितताकी कसम खाई गई। इस तकरीरकी उचित दाद दी गई। इंग्लैंड ने इसपर अपने आपको बड़ा पुण्यवान् और मन-ही-मन खुश समभा—-जैसा कि वह हमेशा ही किया करता है जबकि उसके साम्प्राज्यवादी हितोंका मेल ऊंचे दर्जेकी नीतिमत्तासे बैठा दिया जाता है। वही सर सेम्यअल साहब जल्दी ही अपनी जैनेवाकी तकरीर बिलकुल भूल गये और उन्होंने अबीसीनियाकी बाबत मो लेवेलके साथ एक गुप्त समभौता कर लिया। इसका भेद खुल गया और ब्रिटिश जनता-को इससे धक्का पहुंचा क्योंकि इस नीति-परिवर्तनके मुआफिक बननेके लिए उसे मौका नहीं दिया गया था। यह सेम्युअल होरको विदा होना पड़ा। और मि. ईडन मंचपर आये।

लेकिन नीतिमें कोई बडी तब्दीली नहीं हुई और इंग्लैंडकी जनताकी नाराजगी और उत्तेजनाके बावजूद वैदेशिक-विभाग चुपचाप अपनी पूर्व-निश्चित नीतिपर चलता ही रहा। राष्ट्रपति रूजवेल्टका यह सुभाव कि तेल-सनदोंको जारी किया जाये, जिससे इटलीकी शक्ति कम हो गई होती, नहीं माना गया बल्कि इसके बजाय अंग्रेजोंकी ऐंग्लो-ईरानियन तेल-कंपनी इटलीको तेल भेजनेमें रातिदन लगी रही। अबीसीनियापर आखिर बलात्कार हो ही गया।

इसी बीच हिटलर परिस्थितिका फायदा उठाकर आगे बढ़ा और उसने अपनी स्थितिको मजबूत कर लिया। फांस बहुत ज्यादा भयभीत होने लगा, मगर इंग्लैंड नात्सी जर्मनीके हरएक कदमपर मुस्कराता ही रहा। हां, कभी-कभी नाराजगी भी जाहिर कर देता था।

इसके बाद आया स्पेन-विद्रोह, जिसका इटली और जर्मनीने उन दोनों (इंग्लैंड और फ्रांस) की मददसे बड़ी होशियारीसे संचालन किया था। यह कसौटी कड़ी थो। यहां एक जनतत्रके आधारपर निर्वाचित सरकारपर एक फौजी गिरोहने तनख्वाहदारों और विदेशी ताकतोंसे मिलकर हमला कर दिया था। जैसा कि हाल हीमें मि. लॉयड जार्जने पूछा है, अगर रूस स्पेनमें विद्रोहकी आग भड़का देता तो मि. चेंबरलेन क्या करते ? क्या वह इसपर मुस्करा देते और स्टालिनके साथ कोई समभौता कर लेते ?

एक मुश्किल और भी थी। इंग्लैंडके साम्राज्यवादी हितोंका सीधा संबंध यहां था और अगर स्पेन दुश्मनके हाथोंमें आ जाता, तो सल्तनतके लिए खतरा था। तब योरपका शिक्त-संतुलन विलकुल गड़बड़ हो जाता, नात्सियोंका तानाशाही दल सबपर हावी हो जाता, फांस चारों ओरसे घिर जाता, भूमध्य-सागरपर शत्रु-राष्ट्रोंका कब्जा हो जाता, जिन्नाल्टर मुकाबला न कर पाता और बड़े-बड़े व्यापारिक रास्ते भारी खतरेमें पड़ जाते। फिर भी चूंकि वैदेशिक विभागका प्रजातंत्र और समाजकी उन्नतिका विरोध साम्प्राज्यके लालचसे भी कहीं बढ़ा-चढ़ा था, इसलिए उसकी पुरानी नीति कायम रही। हस्तक्षेप न करनेकी घोषणा की गई, जिसका मतलब यह हुआ कि इटली और जर्मनी दस्तंदाजी करें और स्पेनके प्रजातंत्रीय शासनका गला घोंट दें।

अंग्रेजोंके जहाज भूमध्यसागरमें डुबो दिये गये और इंग्लैंडमें खलबली मच गई। आखिर वैदेशिक विभाग परेशान हुआ, पर सोचने लगा कि शायद यह निकटका खतरा सामाजिक खतरेसे बडा होगा। थोडी देरतक उसने दढता दिखाई और न्योनमे मि. ईडनने घोषणा की कि इग्लैंड इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर यह लूट जारी रही तो वह कड़ी कार्रवाई करेगा। यह पहला ही मौका था जब कि इंग्लैंडने नात्मी और फासिस्ट राष्ट्रोंको अपने दांत दिखाये और स्थिति एकदम सुधर गई।

मि. ईडन और वैदेशिक विभाग इस नतीजेपर पहुंचे थे कि यह तब्दीली होना जरूरी है और थोड़ेसे असेंतक उन्होने यह रास्ता अख्तियार किया। लेकिन जल्दी ही मि. नेविल चेंबरलेनने कुछ और ही सोचा। वह हेर हिटलर और सिन्योर मुसोलिनीकी लल्लो-चप्पो करनेके लिए पूरी तौरपर तुले हुए थे, और इस नए प्रजातंत्रीय स्पेनसे उन्हें नफरत थी और इसमें भी ज्यादा नफरत उन्हें रूसी सोवियट-संघमें थी। मो ईडन गये और उनकी जगह लार्ड हैलीफैंक्स आये। अंतरंग-सभा, जिसमें प्रधानमंत्री, लार्ड हैलीफैंक्स, सर जॉन साइमन और सर सेम्युअल होर थे, इनके विरोधमें कार्ड आवाज नही उठा सकती थी जिससे इन्हें तकलीफ हो। अब वे अपनी 'संतुष्ट करनेकी नीति' पर बेरोकटोक चल सकते थे, फिर चाहे उसका अंजाम इंग्लेंड और उसकी सल्तनतके लिए कुछ भी क्यों न हो। इस दुविधामें उन्हें कोई परेशानी नही हुई क्योंकि सबमें जरूरी काम हिटलर अथवा मुसोलिनीको परेशान न करना था।

सिन्योर मुमोलिनी चूंकि स्पेनके प्रजातंत्रको कुचलनेपर उताक था इसिलिए जिननी जल्दी यह हो जाता उतना ही अच्छा था। ब्रिटिश सरकारने भटपट सिन्योर मुसोलिनीके साथ एक समभौता कर लिया और फांसको अपने स्पेनसे मिले हुए सीमांत प्रदेशको बंद करनेपर मजबूर किया। उन्हें बड़ी बेसबी और उत्सुकता रही कि कव स्पेनिश प्रजातत्र खित्म हो; लेकिन उसने नो मिटनेसे इनकार कर दिया। इसमें वे और भी चिढ़े। दरअसल, उसमें तो नई ताकत आ गई मालूम पड़ती थी। इंग्लैंड-इटलीके समभौतेके कारण मि. चेंबरलेनको इसपर हंसी आती थी। और उनको स्पेनके प्रजातंत्रका खात्मा करनेके लिए सब-कुछ करके अपने आपको सही साबित करनेमें ही अपना सम्मान दीख पड़ा। अगर इंग्लैंडके जहाजोंको तारपीडो या वमबारी से नष्ट कर दिया जाता था, तो वह इसे भी यह कहकर उचित ही ठहराते थे कि यह तो स्पेनके प्रजातंत्रकी रसद ले जानेका खतरा उठानेका कुदरती ननीजा ही था। स्पेनमे सहानुभूति रखनेके

मामलेपर दुनियामें मतभेद था। कट्टर राजभिक्तकी भावनाएं पैदा की गईं। मि. चेंबरलेनकी राजभिक्त किधर थी इसमें अब शक नहीं रह गया।

संतुष्ट करनेकी नीति चलती रही। भगड़ेका केंद्र हटकर मध्य योरपमें आ गया था। हिटलरने आस्ट्रियाको धमकी दी। मि. चेवरलेनने खुले आम कह दिया—मैं आस्ट्रियाके मामलेमें दखल नहीं दूंगा। यह हिटलरको न्योता देना था और वह फौरन स्थितिका लाभ उठानेमें न चूका और घुस आया।

चेको-स्लोवािकयाको धमकी दी गई। वैदेशिक विभाग से, शायद मि. चबरलेनको भूलकर, हुक्म दिया गया कि अगर जर्मनी चेको-स्लोवािकयापर हमला करे तो ब्रिटिश राजदूतको बिलनमे हटा लिया जाय। चेकोंने मेनाओंको रातोंरात तैयार किया और मार्च १९३८ का संकट टल गया। हिटलर अपनी योजनाओंपर इस प्रकार रोक लगनेपर आगबबूला हुआ। इस तरह दिखानेको मि. चेंबरलेन और लार्ड हैलीफैक्स थे ही। पर वैदेशिक विभागने दांत लगा ही दिये और आरामसे चलती हुई संतुष्ट करनेकी नीतिमें गड़बड़ कर दी। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सका और वैदेशिक विभागके स्थायी अध्यक्ष मर राबर्ट बेसिटार्टको हटाकर उन्हें किसी मामूली ओहदेपर बदल दिया गया। उनकी जगह सर आर्नाल्ड विल्सनको मिली।

सर आर्नाल्ड संतुष्ट करनेकी नीतिको प्रोत्साहन देनेके लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। वह नात्सियोंके समर्थक थे और मोवियटके घोर विरोधी। नात्मी जर्मनीकी ओरसे जो महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली दल इंग्लैंडमे काम कर रहा था, उससे उनका घनिष्ठ संबंध थां। वहां क्लाइवडनके दलके और 'टाइम्संके मालिक और संपादक और फ्रेंकोके समर्थक उत्साही व्यक्ति थे। तादादमें कम होते हुए भी वे सरकारपर हावी थे और मि. नेविल चेंबरलेन उनके खास लाड़ले थे। इंग्लैंडकी वैदेशिक नीतिपर अब फिफ्थ कॉलमका पूरा कब्जा था।

कदम-ब-कदम मध्य योरप और स्पेनमें यह नीति चल पड़ी। चेकोंकी कमर तोड़ने और नात्सियोंको बढ़ावा देनेके लिए लार्ड रंसिमैन भेजे गये। म्यूनिक कान्फोंस आई और संतुष्ट करनेकी नीतिकी पूरी जीत हो गई। शांति-स्थापना करानेवाले वीर मि. चेंवरलेन ही थे। चेको-स्लोवाकियाके लाखों घरोंमें घोर दु:ख छाया हुआ था और बागियोंसे जेलें भरी हुई थीं। इन बहादुर लोगोंसे उन लोगोंने विश्वासघात किया जिन्हें उन्होने अपना दोस्त समका था। दुनिया इंग्लैंड और फ्रांससे नफरत करने लगी। पश्चिममें हिटलरको संतुष्ट करने और उसे सोवियटपर हमला करनेको मजबूर करनेकी पुरानी नीति संतोष-जनक रूपसे आगे बढ़ रही थी लेकिन उसकी उन्हें क्या परवा थी? सोवियटकी अवहेलना की गई और उसे अलग कर दिया गया। इंग्लैंड हिटलरका सबसे मच्चा दोस्त बन गया और अगर मब काम ठीक चलता रहा तो कुछ अंशों में फासिज्म, प्रजातंत्रके ब्रक्में ही सही, इंग्लैंड में भी आ धमकेगा।

लेकिन सब काम ठीक नहीं चला; हालांकि स्पेन, वह प्रजातंत्रीय स्पेन जिसने संसारकी आजादीकी लड़ाईका बोभ अपने कंधोंपर उठा लिया था, इंग्लैंड और फ्रांसका छुरा खाकर मरा पड़ा था। मि. चेबरलेन और उनकी सरकारको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, बड़े-बड़े खतरे मोल लेने पड़े थे और वह घड़ी आ पहुंची थी जबिक संतुष्ट करनेकी नीतिपर डटे रहनेका इनाम उन्हें मिलता। वह इनाम था जर्मनीका पिंचमी तरफसे संतुष्ट होकर पूरबको मुड़ना और रूसके साथ उलभना। लेकिन यह इनाम हटकर दूर चला गया। योरपके पूरब और दिक्वन-पूरवमें अब भी ऐसे रस-भरे लुक़में मौजूद थे, जिन्हें हिटलर ले सकता था, लेकिन फिर क्या? अचानक यह माफ हो गया कि जर्मनीका मोवियट-मंघमें टक्कर लेनेका कोई इरादा नहीं है। सोवियटक सैनिक-तंत्रके लिए जर्मनीके दिलमें बहुत ज्यादा इज्जत थी और वह सोवियटक विस्तृत प्रदेशोंमें उलभ जाना नहीं चाहता था। ज्यादा आसान यह था कि उन रसीले लुकमोंको हड़प करके पीठपीछ पूर्वका दरवाजा बंद कर दिया जाय और पिंचमकी ओर मुंह फेर लिया जाय।

यह योजना चौंकानेवाली थी। संतुष्ट करनेकी नीतिकी सारी-की-सारी इमारत उगमगा रही थी। उसकी कीमत न सिर्फ इस तरह चुकानी पड़ी कि लाखांका खून हुआ और मुसीबतें आईं, प्रजातंत्रकी बिल चढ़ गई और आदर-प्रतिष्ठा धूलमें मिल गई, बिल्क युद्धके महत्त्वपूर्ण नाके शिक्तशाली दुश्मनोंके कब्जेमें चले गये। और बदलेमें कुछ भी न मिला। आज इंग्लैंड और फांसके सत्ताधारी लोग बड़े रंजके साथ चेको-स्लोवािकयाकी नष्ट हुई फौजोंके साथ क्कोडाके बड़े-बड़े कारखानोंका खयाल करते होंगे कि जो उनका काम करते,

मगर अब दुश्मनके लिए लड़ाईका सामान तैयार करेगे। जो कुछ उन्होने स्पेनमे किया उसपर वे बहुत-कुछ पछता रहे होंगे।

राष्ट्रका आखिरकार खात्मा हो जाना, मैमेलका जर्मनीमे मिल जाना और अलबानियापर हमला होना--ये घटनाएं तेजीसं एक-के-बाद एक घटित हुई। इंग्लैंडमें खतरा बढ़ता ही जा रहा था और टोरी दलवाले तक इसपर गुर्राने लगे और संतुष्ट करनेकी नीतिक खिलाफ विद्रोह करनेकी धमकी देने लगे। इस वातकी बहुत चर्चा होने लगी कि प्रजातत्र खतरेमे है--वही प्रजातंत्र जिसका इन्ही लोगोने दो जगह (चॅको-स्लोवाकिया और स्पेनमे) खात्मा कर दिया था। टोरी दलवालोमे अपने प्रजातंत्र या आजादीके प्रेमके कारण हलचल हुई हो ऐसी बात नहीं, बल्कि इस डरसे हुई कि उनकी सल्तनत छिन न जाय और शायद उन्हीके देशकी आजादी हाथसे न चली जाय। वही पूरानी द्विघा अब और जोरके साथ उनके सामने खड़ी थी कि हम फासिस्टो-को रोककर और उन्हें बरबाद करके अपने साम्राज्यकी रक्षा करे या थोड़ी और रियायतें देकर, थोड़े और नरम होकर लड़ाईको हर हालतमे टालने और संतुष्ट करनेकी नीति अख्तियार करके अपनी समाज व्यवस्थाकी हिफाजत करते रहें। रियायतें तो अबतक दूसरे लोगोंके मालमेंसे दी जाती रही थी, लेकिन अब तो ऐसा वक्त आ गया था कि अपने जिस्ममेंसे गोश्त काट-काट कर देना पड़े। म्युनिक-में और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे इंग्लैंड और फ्रांस बुरी तरह कमजोर पड गये थे और आगे भी संतुष्ट करना जारी रहा तो वे इतने कमजोर हो जायेंगे कि उन्हें टक्कर लेना भी मुश्किल हो जायगा। हां, अकेला रूस ऐसा राष्ट्र था जो उनको बचा सकता था; मगर वह उदास और नाराज था और किसी फंदेमें नही पड़ना चाहता था।

यह पासका खतरा इतना वड़ा था कि उसे कैसे दरगुजर किया जाता? और समाज-व्यवस्था बिगड़नेका दूसरा खतरा इससे कम महत्त्वका समभा गया। इस बातकी पुकार इंग्लैंडमें जोरोंपर थीं कि संतुष्ट करनेकी नीति छोड़ देनी चाहिए और सोवियट रूसके साथ मिलकर नात्सी जर्मनी और फासिस्ट इटलीके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा लेना चाहिए। चेंबरलेन साहब चतुर राजनीतिज ठहरे, उन्होंने इस हवाको देखकर रुख बदला और नीति-परिवर्तनका ऐलान कर दिया। हर

जगह खुशियां मनाई जाने लगी और ऐसा जान पड़ा कि एक भयकर परेशानी मिट गई।

लेकिन क्या चेबरलेन साहबने नीति बदल दी थी? उन्होने पोलैंड और रूमानियाको ऐसे आश्वासन दे दिये थे कि जो बिना सोवियटकी सहायताके सफलतापूर्वक पूरे नहीं हो मकते थे। इमलिए दोमेमे एक रास्ता था—या तो सोवियटक पास जायें और उससे समभौता करे, या फिर जब मौका आये तब आश्वासनको मूल जाये और विश्वासघात करे।

क्या चेंबरलेन साहब बदल गये थे? यह होने जैसा न था। वह एक कठोर आदमी हैं और वैदेशिक नीतिके संबंधमे उनके विचार अटल है और मध्य योरप और स्पेनमें जो कुछ हुआ उसके वावजूद वह अपनी उस नीतिसे नही डिगे हैं। रूस और उसके तमाम सिद्धांत उन्हें पसंद नहीं थे। वे अपनी इस भावनाके वशमें थे। क्या वह अपनी भावनाओं और धारणाओं को दूर करके अपनी नीतिकी हार मंजूर करते? यह भी अनहोनी-सी बात थी। और उनके पिछले न निभाये गये आश्वासनों और बार-वार बदल जानेवाली उनकी राजनीतिक ईमानदारी में किसीको भरोसा नहीं रह गया था। उन्होंने अपनी नीतिमें पिवर्वन करनेका एलान कर भी दिया था, तो कितने लोग उसपर विश्वास करते?

लेकिन उनकी बातोंसे ज्यादा तो उनकी कारगुजारिया जोर-जोरसे बोल रही थी और साफ बता रही थी कि वह अब भी पहलेकी तरह संतुष्ट करनेकी नीतिपर कायम हैं। अलबानियाकी घटनाके बाद भी वह इंग्लंड व इटलीकी संधिको निभाते रहे। स्पेनका जो भयानक और दुःखद अंत हुआ, उसके शरणार्थी लोग जिस तरह भूखोमरे वह सब होते हुए भी उनके प्रतिनिधिन मैड्डिम होनेवाल फेकोके विजयोत्सवमें हाजिरी दी थी। सर नेविल हेंडरसन, जो संतुष्ट करनका नीतिके नात्सीभक्त समर्थक थे, वापस अपनी राजदूतकी जगह बिलन भेज दिये गये, वहां उनकी वॉन रिबनट्रापने तौहीन की, क्योंकि उसे उनसे मिलनेकी फ्रस्तत तक नहीं थी। लंदनके 'टाइम्स' ने अपने शरारत भरे ढंगसे यह सुभाया कि डांजिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके लिए लड़ाई लड़ी जाय, इसलिए जैसा कि पिछले साल सुडेटनलैंडमें हुआ, जर्मनीको जाकर उसपर कब्जा करना चाहिए। 'टाइम्स' इस बातके लिए बदनाम है कि ऐसे मामलोंमें वह मि. चेबरलेन और

लार्ड हेलीफेंक्स का प्रतिनिधित्व करना है। कामन-सभामे चेबरलेन साहव इस बातका आक्वासन देनेसे इनकार कर देने हैं कि वह बोहेमिया और मोरेवियाकी विजयको स्वीकार नहीं करेंगे। अखबारोंमें वडी सूभवाली खबरें छानी हैं कि दूसरी स्यूनिक कान्फ्रेंस होनेवाली है। फिफ्य कालम फिरसे जोरोंसे काम कर रहा है और खुश करनेको नीतिका बोलबाला है।

इसी बीच खतरेकी भावनाका फायदा उठाते हुए मि. चेंबरलेनने सेनाकी अनिवार्य भर्ती शुरू कर दी है। इसका असली मतलब क्या है? एक अंग्रेज सेनापितने हालमें ही यह कहा था कि इंग्लैंडके विरोधी लोगोंको दबानेके लिए ऐसी फौजी भर्ती बहुत फायदेमंद है। लड़ाईकी तैयारियोंके बुकेंमें चेंबरलेन साहब इंग्लैंडमें अंदरूनी फासिज्मके रास्तेपर जा रहे है और मुमिकन है कि उनको कामयाबी मिल जाय। अखवारोंपर मेंसर बैठ जायगा, उनपर कड़ी देखरेख हो जायगी और सार्वजनिक जीवनपर पाबंदियां लगा दी जायेंगी। इंग्लैंडमें फासिज्मके समर्थक लोग लड़ाई में हार जाना तक मंजूर कर लेगे, मगर 'सोवियट संघ' और दूसरे प्रगतिशील राष्ट्रोंसे मिलना पसंद न करेंगे। यह नीति है जिसपर चलनेपर चेंबरलेन साहब उतारू हैं और दरअसल चल रहे हैं।

लेकिन इंग्लेंडमें एक ऐसा शक्तिशाली दल हैं और उसमें टोरी पार्टीके कुछ नता शामिल हैं, जो इस नीतिक खिलाफ हैं और नात्सी जर्मनीसे लड़नेके लिए सोवियटसे मित्रता कर लेना चाहते हैं। मि. चेंबरलेनको उन्हें भी तसल्ली देनी हैं, और इस मकसदके लिए वह मोवियटमे बातचीत चलाते हैं। उन्होंने रूसके आगे जो मुफाव ग्ले वे बड़ी खूबीके और किसीकी पकड़में न आने-जैसे थे। रूसने इनकार कर दिया और सारे हमलोंके खिलाफ एक वास्तविक संधिका प्रस्ताव किया। अगर मि. चेंबरलेन आक्रमणोंको रोकनेके लिए सचमुच चितित होते तो ऐसी संधिको मंजूर करनेमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन उन्हें ऐसी कोई चिता थी ही नहीं। उनकी तो सारी ताकत इस मकसदके लिए लग रही थी कि फासिज्मके लिए दुनिया निष्कंटक हो जाय और इंग्लेंड फासिस्ट देशोंके साथ हो जाय।

यह हो सकता है कि घटनाओं और उनके ही लोगोंके दबावसे मजबूर होकर वह सोवियटके साथ शर्तें करें, लेकिन इतनेपर भी उनका विश्वास करे कौन? वह. अपनी संतुष्ट करनेकी परमप्रिय नीतिको नहीं छोड़ेंगे और पहलेकी तरह अपने दोस्तों और साथियोंको श्रोखा देंगे। भले ही युद्ध छिड़ जाये और मि० चेंबरलेनके नेतृत्वमें इंग्लैंडको उसमें पड़ना भी पड़े, तो भी इस बातका निश्चय नहीं है कि संतुष्ट करनेकी नीतिका अंत हो जायगा। उस युद्धमें म्यूनिक भी आ मकता है। कुछेक लायक दूरर्दीशयोंका मत है कि बहुत मुमिकन है कि कुछ हफ्तोंके नरसंहारके बाद जब कि लोगोंकी नसें ढीली पड़ जायें, मि. चेंबरलेन-में कोई फायदेकी पथक् मंधि करनेके लिए कहा जाये और वह शायद मंजूर कर लें, जिसमें देशमें और विदेशमें फासिज्म सुरक्षित रहे। लड़ाईसे अंदरूनी फासिज्मके माज-सामान जमानेमें मदद मिलेगी।

आज फ्रांसमें फौजी डिक्टेटरशाही (अधिनायकत्य) का राज है और चेंबर आँव डेप्यूटीजिकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। जनतंत्रात्मक आजादीकी चंद बातें बनी रहने दी गई हैं, लेकिन वे भी अधिकारियोंकी मेहरबानीपर हैं। वह फ्रांस, जिसने एक दिन स्पेनके प्रजातंत्रको अस्त्र-शस्त्र तो क्या खाना तक देनेसे इनकार कर दिया था, आज फ्रेंकोके पास हथियार-पर-हथियार भेज रहा है। वे सब-के-सब हथियार जिन्हें प्रजातंत्रकी फौजें फ्रांसमें छोड़ गई थीं, फ्रेंकोको दिये जा रहे हैं। वह स्पेनका सोना भी. जो पेरिसमें था और प्रजातंत्रको नहीं दिया गया था, फ्रेंकोको मींपा जा रहा है और फ्रेंकोका ताल्लुक रोम-बिलन भूरीसे है। क्या यह संतुष्ट करनेकी नीतिका परित्याग है? क्या जनतंत्रात्मक ढंगपर शांतिका मोर्चा तैयार करनेका यही तरीका है?

यह बात हमारे दिमागमें साफ हो जाय कि मंतृष्ट करनेकी वही पुरानी नीति जारी है और वही पुरानी घोखेबाजियां अब भी चलती रहेंगी, क्योंकि इंग्लैंड और फांसपर हुकूमत करनेवालोंके दिमागमें दूसरा कोई डर इतना नहीं है जितना सामाजिक परिवर्तन होनेका डर है। जबतक चेंबरलेन माहबके हाथमें ताकत है, तबतक कोई खास तब्दीली होनेवाली नहीं है और घटनाएं उनको तब्दीलियां करनेको मजबूर करें तो भी वह अपने पुराने तरीकेमे ही पीछे लगे रहेंगे और जब मौका मिलेगा तब उनपर चलने लगेंगे।

लेकिन इंग्लैंडके शासकवर्गके दिमागोंमें भी यह दुविधा है कि हम फासिस्ट हमलोंको रोककर और फामिज्मको बर्बाद करके अपने साम्राज्यकी रक्षा करें या थोड़ी और रियायतें दे-दिलाकर थोड़े और नरम हो जाकर लड़ाईको हर तरहसे टालने और संतुष्ट करनेकी नीति अख्तियार करके अपनी समाज-व्यवस्थाकी हिफाजत कर लें। इसके जवाबमें मि. चेंबरलेनको कोई शक नहीं है। वह तो समाज-व्यवस्था और फासिज्मपर अड़े हुए है।

हम हिंदुस्तानियों के लिए ऐसी कोई दुविधा नहीं है, क्यों कि हम उस सल्तनत और उस समाज-व्यवस्था दोनों का अंत चाहते हैं। और इसलिए चाहे लड़ाई अभी शुरू हो चाहे देरमें, हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, बशतें कि हमको स्वतंत्र राष्ट्र माना जाय और स्वतंत्रतापूर्वक वास्तविक जनसत्ता और शांति चाहनेका अधिकारी समभ लिया जाय। मि. चेंबरलेनक नेतृत्व या अंग्रेजी साम्प्राज्यवादके चंगुलमें रहकर न तो जनसत्ता मिल सकती है, न शांति। वह रास्ता तो फासिज्म और जनतंत्रक साथ विश्वासघात करनेका है। वह रास्ता तो भारतक अधिकाधिक शोषण और उसे अपमानित करनेका ही है।

यह भाग्यका एक व्यंग है कि फासिज्ममें विश्वास रखते हुए भी और जनतंत्र-का शायद किसी भी व्यक्तिसे अधिक नुकसान करनेवाले होते हुए भी आज मि नेविल चेंबरलेन अंग्रेजी प्रजातंत्रके नेता बनते हैं, मो. दलैदिये फांसके डिक्टेटर हैं और लार्ड हैलीफैक्स और नात्सीभक्त मो. बोनेट इंग्लैंड और फांसके वैदेशिक मंत्री हैं। क्या इन्ही लोगोंसे जनतंत्रवाद प्रेरणा पायेगा या मुक्तिकी आशा करेगा? रूजवेल्ट जैसी महान् जनतंत्रात्मक मूर्तिके आगे ये सब लोग कितने नगण्य लगते हैं।

लेकिन जनतंत्रके इन ढोंगी मसीहाओंके भुलावेमें हम न आवें। हमारे लिए तो जनसत्ताका अर्थ है—हमारी जनताकी आजादी। यही हमारी कड़ी कसौटी है। 38 मई. १९३९

: ዓ :

## युद्ध स्रोर शांतिके ध्येय

१

कांग्रेसकी कार्य-सिमितिने जो वक्तव्य दिया है, उससे जनताका ध्यान युद्ध-

रगुजर किया गया था, एक तरफ तो यह मनोवृत्ति थी कि बिना किसी विचार, अयेय या उद्देश्यके हिंदुस्तानके लड़ाईमें कूद पड़नेकी बात की जाती थी और दूसरी तरफ कहा जाता था कि लड़ाईका बिना सोचे-समफे प्रतिरोध होना चाहिए। ये दोनों रुख निषेधात्मक थे; इनमें न तो मौजूदा स्थितिकी असलियतपर और न दुनिया और हिंदुस्तानमें हो चुके बहुत-से रद्दोबदलपर ध्यान दिया गया था। दोनोमेंसे एक भी रुख रचनात्मक राजनीतिज्ञताका नहीं था। अपने इस रचनात्मक मार्ग-दर्शनसे कार्यसमितिने राष्ट्रकी महान् सेवा की है। वह सेवा हिंदुस्तानकी ही नहीं है बल्कि उन सवकी भी है जो स्वतत्रता, प्रजातंत्र और नई व्यवस्थाकी बात सोचते हैं और ऐसे लोगोंकी तादाद आज दुनियामें बहुत ज्यादा है। परिणामस्वरूप कार्य-समितिने दुनियाभरकी प्रगतिशील शक्तियोंका नेतृत्व किया है। हम नहीं जानते कि हिंदुस्तानकी यह आवाज लड़ाईके और संपर्क बनाये रखनेकी कठिनाईके इन दिनोंमें कितनी दूर पहुंचेगी और हिंदुस्तानके बाहर कितने लोग उसे सुनेंगे? लेकिन हमें यकीन है कि जिनतक यह आवाज पहुंचेगी वे इसका स्वागत ही करेंगे और इस बातका समर्थन करेंगे कि युद्ध और शांतिके ध्येयोंकी स्पष्ट व्याख्या हो जानी चाहिए।

कार्यसमितिके प्रस्तावमें जरूरी तौरपर कुछ मोटे सिद्धांतोंपर विचार किया गया है। मगर इन सिद्धान्तोंको स्थूल रूप देना होगा और हमको यह मुनासिब मालूम होता है कि इस मामले पर सार्वजनिक रूपसे विचार होना चाहिए। इस विकट संकटमें हममेंसे कोई भी विरोध द्वारा या कोरे नारे लगाकर वच नहीं सकता, चाहे उनकी आवाज कितनी ही भली क्यों न लगती हो। अगर उन नारोंका असलियतसे कोई संबंध है तो वे वर्तमान परिस्थितियोंमें अमलमें आने लायक होने चाहिए। उसी अमलके लिए हमें अपनी ओर मुखातिब होना चाहिए। हो सकता है हमारी कोशिशों बेकार रहे और वह अमल आज न हो सके। भूतकालकी विरासत और इस जमानेकी जोरदार मांगसे हम संघर्ष और उसके तमाम बदिकस्मत नतीजोंकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान और दुनियाके लिए दुर्भाग्यकी बात होगी, खासतौरसे इस वक्त जबिक दुनियाभरके लोगोंको दमन और अत्याचार और शोषणसे छुटकारा दिलानेके लिए निडर राजनेतृत्वकी मांग है। रास्ता मुक्किल है। फिर भी रास्ता नो है ही। भले ही क्कावटें बहुत-सी

हैं और सब-की-सब हमारे हाथों पैदा नहीं हुई है पर एक दरवाजा भी है जिसमें होकर हम भविष्यके बागमें जा सकते हैं; लेकिन उस दरवाजेपर बेवकूफीका पुराने जमानेके विशेषाधिकारोंका और स्थापित स्वार्थीका पहरा लग रहा है।

युद्धके और शांतिके उद्देश्योंपर विचार करनेसे पहले हम यह स्पप्ट कर दे कि इस समस्यापर हम किस तरहसे विचार करेंगे। हिंदुस्तानके लिए आज लड़ाई एक दूरकी बात है, वह काफी भड़कानेवाली चीज है लेकिन हमसे कुछ अलग है। हमपर उसका असर पड़ता ही नहीं। योरपमें और दूसरी जगह ऐसा नहीं है क्योंिक वहां तो वह लड़ाई असंख्य लोगोंके लिए एक लगातार दुःख और मुसीबतके रूपमें है, सरपर मंडरानेवाला खतरा है, मौत है, बरबादी है और दिलको तोड़ डालनेवाला तनाव है। योरपमें एक भी घर ऐसा नहीं है जो इस दिलको दहलानेवाली घबराहट और पस्तिहम्मतीसे बचा हुआ हो, क्योंिक जिस दुनियाको वे जानते हैं, उसीका अंत आ गया है और उनपर खौफ छा गया है—ऐसा खौफ कि जिसकी उनके, उनके प्रियजनों और उस सबके लिए कि जिसका मूल्य उनके लिए बहुत रहा है, कोई हद नहीं है। बहादुर आदमी और औरतें उन तात्त्विक शक्तियोंके हाथके मोहरे बने हुए हैं जिन्हें वे काबूमें नहीं रख सकते। वे इस मसलेका दिलेरीके साथ मुकाबला करते हैं; लेकिन जिस एकमात्र आशासे उनके मन थोड़ी देरके लिए चमक उठते हैं, वह है दुनियाक एक बेहतरीन भविष्यकी आशा, तािक उनके त्याग और बिलदान बेकार न चले जायं।

हम इन जुदा-जुदा मुल्कोंके रहनेवालोंके बारेमें, चाहे वह पोलैंड हो या फांस हो या इंग्लैंड हो या रूस हो या जर्मनी हो, इज्जत और पूरी हमदर्दीके साथ खयाल करें, उनकी मुसीबतका मजाक उड़ानेकी कल्पना न करें, या बे-सोचे-समभे ऐसा कुछ न कहें जिससे उन लोगोंको चोट लगे, जिन्हें वह भारी बोभ उठाना है। इंग्लैंडसे हमारा पुराना भगड़ा चला आता है, पर वह वहांके लोगोंसे नहीं। हमें आजादी मिल जाये, तो उसके साथ वह भगड़ा भी खत्म हो जायगा। तभी हम इंग्लैंडके साथ बराबरीकी शर्तपर दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन दूसरे देशोंकी तरह अंग्रेजोंके साथ भी उनकी मौजूदा मुसीबतमें हमारी सहानुभूति और सद्भावना ही है। हम यह भी जानते हैं कि उनकी साम्राज्यवादी सरकारने चाहे कुछ भी किया हो, या आगे करे, अंग्रेजोंमें आज भी आजादी और प्रजातंत्रके लिए

बड़ी हमदर्शी है। इन्ही आदर्शोंके लिए वे लड़ते हैं। यही आदर्श हमारे भी है: हालांकि हम डरहै कि सरकारें अपने शब्दों और कथनोंको भूठा कर सकर्ता है। दुनियाके बहुतसे हिस्सोंमे, खासकर हिदुस्तानमें, अब भी साम्राज्यवादका बोलबाला है। फिर भी १९३९ कोई १९१४ नहीं है। इन पच्चीस बरसोंमे दुनियामें और हिंदुस्तानमें बड़ी-बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं—तब्दीलियां जिन्होंने वाहरी ढ़ांचेको उतना ही पलटा है जितना कि लोगोंके दिमागोंको पलटा है और उनमें इच्छा पैदा कर दी है कि इस बाहरी ढ़ांचेको बदलकर उम व्यवस्थाका खातमा कर दें जिसकी बुनियाद हिसा और संघर्षपर है।

हिंदुस्तानमें थी सन् १९१४ में हम जैसे थे, उससे अब बहुत बदल चुके है । हममें ताकत आ गई है, और आ गई है राजनीतिक सजगता और मिलकर काम करनेकी शक्ति । अपनी बहत-सी मुश्किलों और समस्याओंके बावजूद आज हमारा राष्ट्र कमजोर नहीं है। हम जो कहते हैं उसकी अन्तर्राष्ट्रीय मामलीतक मे कुछ हदतक कीमत है । अगर हम आजाद होते तो शायद इस लड़ाईको रोकने तकमें कामयाब हो गये होते । कभी-कभी हमारे सामने आयरलैण्डकी मिसाल रखी जाती है। यह ठीक है कि आयरलैण्ड और उसकी आजादीकी जहोजहदसे हम बहत-कुछ सीख सकते हैं, पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी हालत जुदा है। आयरलैण्ड तो एक छोटा-सा मुल्क है, जो भौगोलिक और आर्थिक रूपसे इंगलैण्डसे बंधा हुआ है। आयरलैण्ड आजाद हो तो भी वह दूनियाके मामलोंमे कोई ज्यादा फर्क नहीं पैदा कर सकता । हिंदुस्तानके साथ यह बात नहीं है । आजाद हिंदुस्तान अपने बड़े-बड़े साधनोंके कारण दुनिया और मानव-जातिकी बड़ी भारी सेवा कर सकता है। हिंदुस्तान हमेशा दुनियाको बदलनेवाला मुल्क रहेगा। भाग्यने हमें बड़ी चीजोंके लिए बनाया है। जब हम गिरते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं, जब हम ऊपर उठते हैं तो लाजिमी तौरसे दुनिया के नाटकमें भाग लेते हैं।

जैसा कि कार्यसमितिने कहा है, यह लड़ाई उन सब तरहके विरोधों और संघर्षोंकी उपज है जो मौजूदा राजनैतिक और आर्थिक ढ़ांचेमें पाये जाते हैं। लेकिन लड़ाईका तात्कालिक कारण तो फासिज्म और नात्सीवादकी तरक्की और उसके हमले हैं। जबसे नात्सी जर्मनीका जन्म हुआ है, तबसे कांग्रेसने सच्ची गहरी निगाहसे देवकर फासिज्मकी निंदा की है और उसने देखा है कि साम्प्राज्य-वादके उमूल हो घने होकर फासिज्म बन गये हैं। कांग्रेममें लगातार जो प्रस्ताव हुए हैं उनसे इस फैमलेका सबूत मिलता है। इसलिए यह साफ है कि हमें फासिज्म का विरोध करना चाहिए और उसपर विजय पाना हमारी भी विजय होगी। लेकिन हमारे लिए इस विजयका मतलब केवल यह होगा कि सम्प्राज्यवादका ज्यादा विस्तार होगा। अपनी आजादी और उसे पानेकी कशमकशको तिलांजिल देकर हम फासिज्मके ऊपर विजय नहीं पा सकते।

अगर हम बाजारू तरीकेसे सौदा करेंगे तो उसमें न तो हमारा मकसद ही पूरा होगा न विश्वव्यापी संकटके वक्त वह हिंदुस्तानकी जानके लायक ही होगा। हमारी आजादी इतनी कीमती है कि उसके लिए सौदा नहीं किया जा सकता। बिल्क दुनियाके टेडे रास्तेपर जानेकी वजहसे भी उसकी कीमत इतनी ज्यादा ह कि उसे दरगुजर किया या एक तरफ डाला नहीं जा सकता। दुनिया भरकी जिम आजादीकी घोषणा की जा रही है, उसका आधार और नींव ही यह आजादी है। अगर उस आजादीके लिए संयुक्त प्रयत्न करनेमें हमें हिस्सा लेना है, तो वह प्रयत्न वास्तवमें मिलकर ही होना चाहिए, और उसका आधार स्वतन्त्र और बराबरवालोंकी रजामंदीपर होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब न होगा, कोई कीमत न होगी। लड़ाईमें जीत होनेके खयालसे भी यह महत्त्वकी बात है कि आजादीके साथ मिलकर लड़ाईमें शामिल हुआ जाय। लड़ाईसे जिन उद्देश्योंका पूरा होना माना जाता है उनके व्यापक दृष्टिकोणसे भी हमारी आजादी जरूरी चीज है।

हम समक्षते हैं कि युद्ध और शांतिके ध्येयोंकी समस्यापर किसी तरहका विचार करनेको पृष्ठभूमि यही है ।

#### २? सितम्बर, १९३९

€,

लड़ाईका अंजाम क्या होगा ? वह कबतक चलती रहेगी ? सोवियट रूप क्या करेगा ? क्या पोलैण्डको कुचलनेके बाद हिटलर सुलह चाहेगा ? इन और इन जैसे दूसरे सवालोंका जवाब देनेका हम दावा नहीं करते, और जो जवाब देनेकी कोशिश करते हैं, उन्हें शायद वैसा करना मुनासिब नहीं है। मगर हमारा यकीन है कि अगर यह लड़ाई आधुनिक सभ्यताका सत्यानाश नहीं करती, तो वह इन मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में रद्दोबदल तो ला ही देगी। लड़ाईके बाद पुराने तरीकोंपर साम्राज्य और साम्राज्यवाद चले इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।

दुनियाकी जो स्थिति है उसमें इस वक्त सोवियट रूसका हिस्सा बडा रहस्य-भरा है। यह तो साफ है कि रूस जो कुछ भी करेगा, उसके परिणाम महत्वपूर्ण और दूरगामी होंगं। लेकिन चूकि हम नहीं जानते कि वह क्या करेगा, इसलिए अपने मौजूदा हिसाबमेंसे उसे छोड़ देते हैं। रूस और जर्मनीके बीच जो समभौता हुआ, उससे बहुतोको धक्का लगा और अचरज हुआ । जिस तरीकेसे समभौता किया गया और उसके लिए जो मौका चुना गया, उसे छोड़कर उसमें कोई बात अचरजकी नहीं थी। किसी दूसरे वक्त रूसकी विदेशी नीतिके साथ वह कुदरतन् मेल खा सकता था। लेकिन इसमें शक नहीं कि उस खास अवसरपर उससे रूसके बहुतसे दोस्तोंको अचंभा हुआ। ऐसा लगा कि उसमें उसकी बहुत बड़ी ज्यादती, शरारत और मौकेसे फायदा उठानेकी वृत्ति थी। यह आलोचना हिटलरपर भी लागु होती थी, जिसने रातों-रात अपना उग्र साम्राज्यवाद-विरोध छोड दिया और जाहिरा तौरपर रूसके साथ दोस्ती कर ली। एक शरारती आदमीने तानेके साथ कहा कि रूसने कोमिटर्न-विरोधी समभौता कर लिया है, दूसरेने कहा कि हिटलर साम्यवादी और यहूदियोंका हामी होता जा रहा है। यह सब हमको वाहियात मालूम होता है; क्योंकि हिटलर और स्टालिनके बीच कोई असली समभौता नहीं हो सकता और न होने जा रहा है। बल्कि दोनों सत्ताधारी राजनीतिके खेल खेलना चाहते हैं। रूसने इंगलैण्डके हाथों इतनी बे-इज्जती सही है कि वह इसकी कड़ी मुखालफ़त करेगा ही।

सोवियटके पूर्वी पोलैण्डमें घुस आनेसे एक घक्का और लगा; लेकिन अभी यह कहना मुक्किल है कि आया ऐसा जर्मन फौजका मुकाबला करनेके लिए या पोलैण्डवालोंको कमजोर करनेके लिए या एक राष्ट्रवादी दृष्टिबिन्दुसे किसी खास मौकेसे फायदा उठानेके लिए हुआ था। बहरहाल जो थोड़ी-बहुत खबर हमें मिली है, उससे पता चलता है कि रूसके पोलैण्डमें बढ़नेसे निश्चित ही जर्मनीके इरादोंमें स्कावट हुई है। उससे जर्मनीके पूर्वी पोलैण्डको ले लेनेमें भी रोक लगी

भौर जर्मन फौज को रुकना पड़ा। इससे भी ज्यादा महत्वकी बात सोवियट फौजका पोलिश-रूमानिया सीमाको ले लेना है। इससे यह निश्चित हो गया है कि जर्मनी रूमानियाके तेलके इलाकोंपर कब्जा नही कर सकता कि जिसपर उसकी घात थी और शायद रूमानियाकी गेहूंकी भारी रसद भी नहीं हथिया सकता। बाल्कन राज्य जर्मनीके हमलेसे बच गये हे और तुर्कीने तसल्लीकी सांस ली है। भले ही आज इस सबका मतलब कुछ न हो; लेकिन आइंदा ज्योंज्यों लड़ाई आगे बढ़ेगी, त्यों-त्यों इसका बहुत ही महत्व होता जायगा। इस तरह सोवियट रूसने पश्चिमी मित्र-राष्ट्रोंके काममें भारी मदद की है और बर्नाई शाँके इस कथनमें सचाई है कि स्टालिनने हिटलरको अपने हाथकी कठपुतली बना लिया है।

हिटलरने अपने डांजिगके भाषणमें डराया है कि उसके पास एक भयंकर गुप्त हिथार है और अगर स्थितिने मजबूर किया तो भले ही वह कितना ही हैबानियतसे भरा हो उसे इस्तेमाल करनेमें नहीं हिचिकिचायेगा। कोई नहीं जानता कि यह अनोखी भयंकर चीज क्या है ? मौतकी फांस है या वैसी ही कोई चीज ? हो सकता है कि यह कोरी डीग ही हो। हरेक ताकतवर राष्ट्रके शस्त्रागरोमें आज मानवजातिके लिए काफी भयकर अस्त्र-शस्त्र है; और ज्यों-ज्यों लड़ाई बढ़ेगी, त्यों-त्यों उस भयंकरतामे भी बढ़ती होगी और विज्ञानकी सारी शक्तियां युद्धकी न बुक्तनेवाली खूनी प्यासको बुक्तानेके लिए जुटाई गई हैं। हम नहीं कह सकते कि इस भयानक चढा-ऊपरीमें किस पक्षको लाभ रहेगा।

काफी संहार करनेवाले ओर वर्बादी ढ़ानेवाले होते हुए भी हवाई जहाज अबतक एक महत्वपूर्ण चींज नहीं रहे, जैसा कि कुछ लोग उम्मीद रखते थे शायद अभी हमने इससे पूरा-पूरा लाभ उठाया जाता देखा नहीं है। लेकिन स्पेन और चीनमे जो अनुभव हुआ हैं, उससे और हवाई जहाजोके हमलेसे वचावके साधनोसे जो उन्नति हुई है उससे पता चलता है कि हवाई अस्त्र निपटारा करनेवाली चींज न होगे।

कहा जाता है कि इस बातका मौका है कि शायद हिटलर अपने पोलैण्डकी लड़ाई खत्म हो जानेके बाद सुलह करनेकी कोशिश करे या मुसोलिनी इस बारेमें उसकी तरफसे कुछ करे । लेकिन शांति तब भी नहीं होगी, क्योंकि शांतिका मतलब तो है हिटलरकी जीत होना और उसकी ताकतके आगे इंग्लैण्डका ओर फांसका मुक जाना। पर इंग्लैण्ड या फांसमें संतुष्ट करनेकी नीतिक कुछ हामी भले ही हों, लेकिन वहां के लोगोंका स्वभाव उन्हें वैसा करने न देगा। कुछ-कुछ संभावना इस बातकी भी है कि जर्मनीमें अन्दरूनी कठिनाई उठ खड़ी हो जो लड़ाईको जल्दी खत्म करा दे। लेकिन युद्धकी इस शुरूकी अवस्थामें उसके आसार रहना भी खतरेसे खाली नहीं है। इसलिए ऐसा दीखता है कि लड़ाई लंबी, दो-तीन बरस तक चलेगी

इस लड़ाईमें बहुत ज्यादा अनिश्चित बातें है जिनकी वजहसे कोई भविष्य-वाणी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी आदमीके दिमागको आगे देखना चाहिए और भविष्यके परदेमें भाँकनेकी कोशिश करनी चाहिए। भविष्य तो यही बताता दीखता है कि लड़ाईका क्षेत्र बढ़ेगा और अधिक-से-अधिक राष्ट्र उसमें खिंच आवेंगे। फलस्वरूप यह युद्ध विश्य-व्यापी युद्ध हो जायगा, जिसमें तटस्थ रहनेवाले देशोंकी कोई गिनती न होगी और बरबादी ढाता हुआ, हत्याएं करता हुआ, दुनियाको उजाड़ता और मिटाता हुआ साल-पर-साल यह युद्ध चलता रहेगा; और तव युद्धसे जर्जर मानव-जातिको समभ आयेगी ओर वह उसके खिलाफ बगावत करके उसका अंत करेगी।

इस लंबी लड़ाईमें फायदे सभी पिक्चमी मित्र-राष्ट्रोंको है। उनके आर्थिक साधन जमंनीकी बिनस्बत कहीं बढ़े-चढ़े है और वे दुनियाके बहुत वड़े हिस्सेपर निर्भर रह सकेंगे। जमंनीकी पनडुब्बियों, जहाजोंकी हलचलों और हवाई जहाजोंके साधनोंके बावजूद समुद्री रास्ते सब करीब-करीब उन्हींके कब्जेमे हैं। अमरीका एशिया और अफीका उन्हें बहुतसी जरूरतकी चीजें दे देंगे, जबिक जमंनीके साधन जुटानेके स्रोत तो बहुत थोड़े-से हैं। सोवियट रूस क्या करेगा, फिलहाल यह हम छोड़ देते हैं। सैनिक और आर्थिक दृष्टिसे उसका भारी महत्व हो सकता है; लेकिन यह तो हमें कुछ ही अनहोनी बात दिखाई देती है कि रूस नात्सी जमंनी-को मदद दे।

दूसरे देश अगर लड़ाईमें शरीक हुए तो सिर्फ इटली और जापानके ही जर्मनीके साथ होनेकी संभावना है। रूस कुछ हदतक जापानकी फौजी तैयारियां रोक देगा। चीनपर अपने हमलेके सबबसे वह संजीदा हो गया है। इटलीका भूमध्यसागरमें महत्व होगा; लेकिन खास नहीं। एक तटस्थ देश रहकर

भीर खानेकी व दूसरी जरूरतकी चीजें भेजकर और इस तरह नाकेंबन्दीको तोड़-कर जर्मनीके लिए वह ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है भी। कुछ हो, इंग्लैण्ड और फ्रांसके खिलाफ लड़ाई इटलीमें बहुत पसंद नहीं की जायगी। कहा जाता है कि मिन्योर मुसोलिनीका हिटलरसे जो प्रेम था वह भी हल्का पड़ गया है। फिरभी इटलीक। जर्मनीसे मिलजाना मुमकिन है।

अगर संयुक्त राज्य अमरीका पिश्चमी मित्र-राष्ट्रोंसे मिल गया तो उनको बहुत ज्यादा ताकत हासिल हो जायगी। फिलहाल तो संयुक्त राज्यकी मनोवृत्ति तटस्थ रहनेकी है, लेकिन उससे बढ़ी-चढ़ी तो उसकी हिटलर-नात्सी-विरोधी भावना है। किसी भी हालतमें अमरीका हिटलरकी जीत होना बर्दास्त नहीं कर सकता। इसलिए बहुत मुमिकन है कि लड़ाईके बादकी स्थितिमें संयुक्त राज्य इंगलैण्ड और फ्रांसके साथ शरीक हो जाय। शरीक होनेसे पहले वह उनकी लड़ाईकी जरूरतोंको पूरा करके उनकी मदद करेगा जैसा कि पिछली लड़ाईमें किया था। इस मददसे ही लड़ाईमें शरीक होनेके लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा।

इस लड़ाके और विरोधी साम्राज्यवादोंकी टक्करके बुनियादी कारण कुछ भी हों, आखिरी कारण तो नात्सियोंका हमला था। पिछले अठारह महीनोंसे मध्य यूरोपमें जो नात्सी आक्रमण बराबर चल रहा है, उसने नात्सी आक्रमण बेराबर चल रहा है, उसने नात्सी आक्रमणके खिलाफ दुनियाभरके ज्यादातर लोगोंके खयाल खराब कर दिये हैं। उनकी निगाहमें नात्सी आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें बुराईका पुतला है। पिरचमी मित्र-राष्ट्रोंके हकमें यह एक बड़ी जोरदार मनोवैज्ञानिक बात है। जर्मनीकी अंदरूनी कठिनाइयोंकी जो हालमें ही खबरें मिली हैं, उनमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ऐसी कठिनाइयोंका होना हमेशा मुमिकन है, खासतौरसे उस हालतमें जबिक लड़ाई आगे खिंचती चले और उससे लोगोंपर बोभ और मुसीबतें बढ़ती जायें। यह तय है कि बोहेमिया, मोरेविया और गायद स्लोवाकियाम बराबर मुश्किल बनी रहेगी। चेको-स्लोवाकियाके लोग जो कि अपने दोस्तोंके विश्वासघातकी वजहसे आसानीसे हरा दिये गये, अब अपना बदला ले लेंगे।

इस सबसे पता चलता है कि इस लंबी लड़ाईमें—और उसके लंबे होनेकी संभावना है—तराजूका पलड़ा पिजमी मित्र-राष्ट्रोंकी तरफ बहुत भुका रहेगा । लेकिन यह लाभ उनके हकमें तभी रहेगा जब उसके युद्ध और शांतिके ध्येय स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र और आत्मिनिर्णय हों जिससे कि दुनियाके राष्ट्र इस बातको जान लें और विश्वास कर लें कि जिन उद्देश्योके लिए वे इतनी भारी कीमत दे रहे हैं वे इस लायक है। साम्राज्यवादको जारी रखनेके लिए वे नहीं लड़ेंगे, न बलिदान देंगे। इसका अंतिम निर्णय तो दुनियाके हाथों होगा, न कि उन सरकारोंके हाथों जो अबतक उन्हें गलत रास्ते पर ले गई है। अगर सरकारें उनकी मर्जीके अनुसार नहीं चलेंगी तो उन्हें रुखसत होना होगा और उनकी जगह दूसरी सरकारें आवेंगी।

#### २१ सितम्बर १९३९

3

पश्चिमी मित्र-राष्ट्रे के बताये हुए युद्ध के ध्येय वया है ? हमसे कहा गया है कि वे प्रजातन्त्र और आजादी लाने, नात्सी शासन और हिटलरशाहीका अन्त करने और पोलेण्डको मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हैं। मि. चेंबरलेनने अब इतना और कह दिया है कि चेको-स्लोवािकयाको भी स्वतन्त्र किया जायगा। माना, लेकिन यही सब काफी नहीं है। तभी तो कार्य-समितिने जो ब्रिटिश सरकारसे युद्ध और और शांतिके ध्येय पूरे तौरपर बगैर किसी लाग-लपटके बता देनेको कहा है, वह महत्वपूर्ण है।

अपनी दलीलको हम और आगे ले जाय । अगर हिटलरशार्ह्।का अत होना है, तो उससे जरूरी तौरपर यह नतीजा निकलता है कि किसी फी फासिस्ट सत्तासे—जर्मनीको छोड़कर किसीसेभी—कोई मुलह या समर्भौता नही होना चाहिए । इसका मतलब यह है कि जापानियों और इटालियनों के हमलेको हमे मंजूर नहीं करना चाहिए और हमारी नीति यह होनी चाहिए कि चीनको हम उसकी आजादीकी लड़ाईमें जितनी मदद पहुँचा सकें पहुंचायें । इसका मतलब यह भी है कि हमारी जो नीति फासिज्मपर लागू होती है, वही साम्प्राज्यवादपर भी लागू होनी चाहिए और दोनों का खात्माकर देना चाहिए ! हर हालतमें अन्तर्राष्ट्रीय रहोबदलके अलावा हिंदुस्तानको भी आजाद और खुदमुख्तार होना चाहिए । छेकिन फिलहाल हिंदुस्तानकी आजादीपर हम विश्वव्यापी साम्राज्यवादके सिलसिलेमें विचार करते हैं।

एक तरफ फासिज्मकी निंदा करके दूसरी तरफ साम्राज्यवाद की हिमायत करने या उसे कायम रखनेकी कोशिश करना तो बेतुका और वाहियात है। वह दुनिया, जिसमें कि फासिज्मका बोलबाला रहा है, साम्राज्यवादको बर्दास्त नहीं कर सकती। इसिलए फासिज्मके खिलाफ लड़ाईका लाजमी नतीजा यह होगा कि साम्राज्यवादका भी खात्मा होना चाहिए, नही तो उस लड़ाईका सारा का-सारा उद्देश्य भी गड़बड़ा जाता है और वह कई प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादोंकी ताकत हासिल करनेका भगड़ा बन जायेगी।

इस तरह लड़ाईके ध्येयोंके स्पष्टीकरणमें नीचे लिखी बातें होनी चाहिए— हिटलरने जो देश ले लिये हैं उनका छुटकारा, नात्सी शासनका खात्मा, फासिस्ट गत्ताके साथ किसी तरहकी सुलह या समभौता न होना, साम्राज्यवादी ढांचेका खात्मा करके प्रजातन्त्र और आजादी लाना और आतमं-निर्णयके सिद्धांतपर अमल होना। बेशक, गुप्त संधियां नहीं होनी चाहिए, न दूसरे देशोंको जीतना, न मुआवजे और न औपनिवेशिक क्षेत्रोंपर सौदा ही होना चाहिए। उपनिवेशोंमें भी आत्मनिर्णयका सिद्धांत लागू होना चाहिए और उनके प्रजातन्त्रीकरणके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कौमियतकी बुनियादपर जो भेद-भाव है, सब मिट जाने चाहिए। उपनिवेशोंकी जनताके अधिकारोंको खतरेमें डालकर हम शांति या समभौता नहीं होने दे सकते।

हम इन सुकावोंको सौदेकी भावनासे पेश नहीं कर रहे हैं और न दूसरे की मुसीबतसे फायदा उठानेकी हमारी मंशा है। उस मुसीबतपर हम तो अपनी हमदर्दी जाहिर करते हैं। लेकिन उस मुसीबतके आगे हम अपनी मुसीबतें और बेबिसयां थोड़े ही भूल सकते हैं। अगर हम पोलैण्ड या चेकोस्लोवािकयाकी आजादी चाहते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा हम चीनकी आजादी चाहते हैं। यह कोई संकीण स्वार्थ नहीं है जो हमें हिंदुस्तानकी आजादी को पहला दर्जा देनेके लिए मजबूर करता है। अगर हमारे पास खुद आजादी नहीं है, तो किसी आजादी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं हो सकता और अगर हम दूर देशकी आजादी के लिए तो शोर मचाया करें मगर खुद गुलाम बने रहें तो यह कोरा मजाक ही होगा। लेकिन लड़ाईके दृष्टिकोणसे देखा जाय तो भी उस लड़ाईको लोकप्रिय बनानेकी खातिर वह आजादी जरूरी है, क्योंकि ऐसा होनेसे ही लोगोंको एक

ऐसे उद्देश्यके लिए हिम्मत और बिलदान करनेकी प्रेरणा मिलती है जिसे वे अपना समभते हैं। ज्यों-ज्यों यह लड़ाई महीने-गर-महीने और साल-पर-साल चलेगी और सब मुल्कोंके लोगों पर थकान चढ़ेगी तो अपनी गाढ़ी कमाईकी आजाद-को बचानेके लिए यह प्रेरणा ही आखीरमें काम आयेगी। आर्थिक स्वार्थवाली किरायेकी फौजोंसे, चाहे वह कितनी ही कुशल क्यों न हों, लड़ाईमें जीत नहीं होगी।

हिंदुस्तानके बारेमें ब्रिटिश सरकारको जो पहला कदश उठाना है, वह यह कि खुले आम यह ऐलान हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान आजाद और खुद-मुख्तार राष्ट्र है और उसको अपना विधान खुद बनानेका अधिकार है। हमें मानना पड़ेगा कि इस ऐलानपर एकदम हो पूरी तरहसे अमल नही किया जा सकता; लेकिन जैसा कि कार्य समितिने बताया है इतना तो जरूरी है ही कि जिस हदतक मुमिकन हो सके उस हदतक फिलहाल उसे अमलमें लाया जाय; क्योंकि यह अमल ही ता है जो लोगोंके दिमागों और दिलोंको छूता है जिसका असर दुनियापर पड़ता है। यही वह नोहफा है जिसके दिये जानेसे लड़ाईकी गतिविध संचालित होने लगेगी और उससे वह ताकत मिलेगी जो बड़े कामोंमें जनताकी इच्छासे है। हम कुछ भी करें, यह हमारी स्वतन्त्र इच्छा व पसंदका होना चाहिए और सिर्फ तभी सम्मिलित प्रयत्न सचमुच सम्मिलित बन सकेगा, क्योंकि वह एक कार्यमें हाथ बटानेवाला कइयोके स्वतन्त्र सहयोगपर निर्भर होगा।

बदिकस्मती तो यह है कि ब्रिटिश सरकारने, जैसािक उसका कायदा है, ऐसी कार्रवाई कर डाली है कि हमारा वाजिब तौरपर उधर बढ़ना मिक्कल हो गया है। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि गवर्नमेंट कार इडिया एक्टमें संशोधन करनेवाले बिलके बिलकुल क्लिंगफ थे—तो भी उमने उसे आम सभामें, सब वाचनोंमें, ठीक ११ मिनटोंमें पास कर दिया। इधर हिंदुस्तानमें उसी तरह कानून और आडिनस भट्यट बना डाले गये। भारत-मन्त्रीकी कचहरी और हिंदुस्तानकी सरकार अब भी गये गुजरे जमानेमें रहती है। न तो वह तरक्की करती है, न सीखती है, न याद रखती है, यहां तक कि लड़ाईका धक्का लग्नेपर भी उनको दिमागी तरीके या उनके पुराने ढंग पर कोई ज्यादा असर नही पड़ता है। वे हिंदुस्तानको पक्का माने बैठे हैं—यह नहीं समभते कि इस कायापलट के जमानेमें कोई चीज पक्की नहीं मानी जा सकती,

फिर हिंदुस्तानकी तो बात ही क्या जो कि ऊपरी सतह से चुपचाप दीखते हुए भी अंदरसे सब तरहकी ताकतों और जोरदार जरूरतोंसे आंदोलित हो गया है।

तो भी नजदीक आनेकी मुक्किलके होते हुए भी अर्थ-गमितिने सच्वी राजनीतिज्ञताके साथ अपना हाथ बढ़ाकर अंग्रेजोंको और उन तमाम लोगोंको जो आजादीके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने सहयोगका वचन दिया—मगर हिन्दुस्तान शान और आजादीके साथ ही सहयोग कर सकता है वरना उसके सहयोगकी कोई कीमत नहीं। दूसरा कोई रास्ता है तो जबर्दस्तीका है और उसे सहनेकी हमें आदत नहीं रही है।

मौजूदा बात हिंदुस्तानकी आजादीपर लागू करना कैसे और किस हद तक जरूरी है? यह साफ है कि जो कुछ हम करें हमारी स्वतन्त्र इच्छासे और अपने फैसलेके मुताबिक करेंगे। लड़ाईसे ताल्लुक रखनेवाले मामलोंमें कार्यवाही करनेकी बराबरी होनी चाहिए, भले ही वह कानूनकी किताबमें न लिखी जा सके। देखनेमें हिंदुस्तान लड़ाईमें लगा हो, लेकिन इस देशकी युद्धकी हालत है कहां? और इसकी बिलकुल कोई वजह नहीं है कि मामूली तौरपर चलनेवाले घारासभाओं और न्यायालयोंके कामोंके बदले गैरमामूली कार्रवाइयां की जायं। इन गैर मामूली कार्रवाइयोंका जमाना गया। अब तो उनको गड़ा मुर्दा ही रहने देना चाहिए और प्रांतीय घारासभाओं और प्रांतीय सरकारोंके जिरए तमाम जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए। ब्रिटिश पार्लमेंटने संशोधन करनेवाला जो कानून पास किया है उसे भी गड़ा मुर्दा ही रहने देना चाहिए और जहां तक प्रांतीय सरकारोंका ताल्लुक है उनके अधिकारों और उनकी प्रवृत्तियोंपर किसी तरह रोक नहीं लगनी चाहिए। वे मर्यादाएं और वे किलेवियोंपर किसी तरह रोक नहीं लगनी चाहिए। इस हद तक तो कोई दिक्कत नहीं है।

लेकिन यह जरूरी है कि इस बीचके अर्सेमें भी हिंदुस्तानके नुमाइंदोंका बाहरी मामलोंमें हथियारबन्द फौजों और आधिक मामलोंमें केन्द्रीय नीति और हलचलों (प्रवृत्तियों) पर कब्जा होना चाहिए ।

वही एक रास्ता है जिससे सर्वसम्मत नीति पर चला जा सकता है। इस कामके लिए कोई आरजी तरीका सोच निकालना होगा। आजकलके कानूनमें संशोधन कर देनेसे यह काम नहीं हो सकता। जब हिंदुस्तानका बनाया हुआ विधान बनेगा तो सारे-के-सारे एंक्टों को ही रद्द करना होगा। यह हो सकता है कि इस बीच सबकी रायसे कोई कारगर आरजी इंतजाम कर दिया जाये।

यह साफ है कि अगर हिंदुस्तानकी युद्ध-नीतिको जनता का समर्थन और मदद दिलाना है, तो जनताके चुने हुए ऐसे प्रतिनिधि ही उसे चलायें जिनमें लोगोंका विश्वास हो । यह कोई आसान काम नहीं है कि पीढ़ियोंसे विचार बने आ रहे हैं और उन्हें दबा दिया जाये और अपने देशवासियों को इसे अपना ही उद्योग समफ्रनेको मजबूर किया जाये ।

यह तो सिर्फ तभी हो सकता है जबिक उन्हें अपनी नीति समैभाकर और उन्हें यह भरोसा दिलाकर कि इससे उनका तो भला होगा ही, दुनियाका भी भला हौगा—अपने विश्वासमें लिया जाये। इसी तरीकेपर जनतन्त्र काम करता है। हम लड़ाईको चलानेवाली बड़ी-बड़ी नीतियोंको भी जानना पड़ेगा, तािक हम अपने लोगों और दुनियाके आगे उनका औचित्य सिद्ध कर सकें।

एक राष्ट्रकी युद्धनीतिमें पहले उस देशकी रक्षापर विचार किया जाना लाजमी ह । हिन्दुस्तानको यह महसूस होना चाहिए कि वह अपनी ही रक्षा करनेमें और अपनी ही आजादीको बचाने और दूसरे देशोंमें हो रही आजादीकी जद्दोजहदमें मदद पहुँचानेको अपना हांथ बटा रहा है।

फौजको भी एक राष्ट्रीय फौज समभना होगा, तनस्वाहवार फौज नहीं कि जो किसी ओरम अपनी भिवत रखती हों। इसी राष्ट्रीयता के आधारपर भर्ती होनी चाहिए ताकि हमारे सिपाही निरे तोपके गोलोंके शिकार न होकर अपने देश और अपनी आजादीके लिए लड़नेवाले हों। इसके अलावा यह भी जरूरी होगा कि मिलीशियाके आधारपर बड़े पैमण्नेपर नागरिक रक्षाकी अवस्था भी की जाये। यह सब काम सिर्फ जनताकी चुनी हुई सरकार ही कर सकती है।

इससे भी कहीं महत्वकी बात है युद्ध-संबंधी और दूसरी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेवाले उद्योगोंकी बढ़ती करना। लड़ाईके जमानेमें हिंदुस्तानमें उद्योगोंकी तरक्की बड़े पैमानेपर की जानी चाहिए। उन्हें भाग्य भरोसे ही नहीं छोड़कर बढ़ने देना चाहिए, बिल्क उनकी योजना बननी चाहिए और राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे उनपर कब्जा होना चाहिए ओर मजदूर कारीगरोंको उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस काममें राष्ट्र-निर्माण-समिति बड़ी मदद कर सकती है।

ज्यों-ज्यो लड़ाई बढ़ती ओर ज्यादा-पर-ज्यादा सामग्री समेटती जायगी त्यो-त्यों आयोजनाके साथ उत्पत्ति और वितरणकी अवस्था दुनियाभरमें होगी और घीरे-धीरे विश्व-ज्यापी अर्थनीतिको योजना बनेगी । पूंजीवादी प्रणालीको कोई नहीं पूछेगा ; और हो सकता है कि उद्योगोंपर अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य हो जाये । ऐसे-ऐसे आधिपत्यमें एक महत्वपूर्ण उत्पादक देशके नाते हिंदुस्तानका हाथ होना चाहिए ।

अंतमें शांति-परिषद्में हिंदुस्तानका एक स्वतन्त्र राष्ट्रकी हैसियतसे बोलने देना काहिए। हमने यह बतलानेकी कोशिश की है कि जो लोग स्वतन्त्रताकी दुहाई दिया करते हैं उनके युद्ध और शांतिके उद्देश्य क्या होने चाहिए और खासकर उनको हिंदुस्तानपर किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। यह सूची पूरी नहीं है, पर यह एक ठोस नींव है जिसपर निर्माण हो सकता है, और उस आवश्यक प्रयत्नके लिए प्रेरणा मिल सकती है। हमने यहां युद्धके बाद नई विश्वव्यवस्थाकी समस्याको नहीं छुआ है, हालांकि हमारे खयालसे ऐसी पुनर्व्यवस्था बहुत जरूरी और अनिवार्य है।

क्या दुनियाके और खासकर लड़ाईमें लगे हुए देशोके राजनेता और निवासी इतनी समक्त ओर दूरदृष्टि पैदा करेंगे कि हमारे बताये रास्तेपर चल सकें ? हम नहीं जानते । मगर यहां हिंदुस्तानमें हम अपने भेदभाव—वाम और दक्षिण पक्ष—को भूल जायें और इन महत्वपूर्ण समस्याओंपर विचार करें जो हमारे सामने हैं और अपना हल पानेका आग्रह कर रही हैं । दुनियाके गर्भमें कई संभावनाएं हैं । कभी उसे कमजोरो, बेकामों और बिखरे हुएपर रहम नहीं आता । आज जब कि राष्ट्र जीवित रहनेके लिए जी-जानसे लड़-भिड़ रहे हैं तब केवल वे ही लोग बनते हुए इतिहासमें हिस्सा बटायेंगे जो दूरदर्शी और अनुशासनमें होंगे ।

२३ सितम्बर, १९३९

: 80 :

## अङ्गरेज जनताके प्रति

यरोपमें आज हिंसा गौर अमानुषतापूर्ण युद्धका तुफान फैला हुआ है और उससे दुनिया भरकी सभ्यताका ताना-बाना बिखर जानेका खतरा है । हथि-यारोंकी टक्करें तो हैं ही, मगर उनके पीछे खयालात और उद्देश्योंकी गहरी टवकरें भी हो रही है और दुनिया का भविष्य कांटेपर भूल रहा है। इतिहास न सिर्फ लड़ाईके मैदानमें तैयार हो रहा है; बल्कि आदिमयोंके दिमागमें भी बन रहा है और खास सवाल सामने यह है कि जो इतिहास बनने जा रहा है क्या वह गुजरे हुए जमानेकी तवारीखसे मुख्तलिफ होगा ? और क्या इस भयंकर लड़ाईका मानवीय स्वतन्त्रतापर भारी असर पडेगा और लड़ाईके और मानवीय अधोगतिके मूल कारणोंको ही मिटा देगा ? हिंदुस्तानको आजादीकी चाह है और लड़ाई और हिंसासे वह डरता है। उसके लिए यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वका है । उसने फासिज्मकी फिलासफी और साधनोंका, नात्सी हमलोंका और हैवानियतका जोरदार विरोध किया है और उन्हीं सिद्धांतोंको नदारद पाया है जिनका वे दावा करते है । हिंदुस्तान तो विश्वशांतिका अर्थ करता है स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रकी प्राप्ति और एक राष्ट्रकी दूसरे राष्ट्रपर हुकूमतका खात्मा होना । इसलिए हिंदुस्तानने मंचूरिया, अबीसीानेया, चेको-स्लोबाकियापर हुए हमलोंकी निदाकी और स्पेनकी घंटनाओं और पोलैण्डपर हुए नात्सियोंके हैवानियतसे भरे हमलेसे उसे गहरी चोट पहुंची । इसलिएं हिंदुस्तान बड़ी खुशीके साथ संसारमें शांति और स्वतन्त्रताकी नई व्यवस्था स्थापित करनेमें अपने तमाम साधन जुटाएगा ।

अगर इस प्रकारकी शांति कायम करना ही ध्येय है तो युद्ध और शांतिके उद्देश्योंकी व्याख्या साफ-साफ की जानी चाहिए और आज उन्हींके मुताबिक काम होना चाहिए। वैसा न करना या हिचिकचाना इस वातको जाहिर करना है कि कोई साफ उद्देश्य नहीं है और जो कुछ अधाधंध कह दिया जाता है उसके मानी गंभीरतापूर्वक नहीं लगाये जाते। इससे उन सब लोगोंको अंदेशा

होना वाजिब है कि उन्होंने कड़वे तजरबे करके यह जान लिया है कि युद्ध उन उद्देश्योंको दवा लेते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि प्रभुत्व हासिल करने और अपनेको सुरक्षित करनेवाला साम्राज्यवाद आ जाता है। यदि यह युद्ध प्रजातन्त्र और आत्मनिर्णयके पक्षमें और नात्सी हमलोंकी मुखालफतके लिए लड़ा जा रहा है तो वह प्रदेशोंको कब्जेमें करने, क्षतिपूर्ति (हरजाना) देने या भूल-संशोधन करने, उपनिवेशोंके आदिमयोंको गुलामीमें जकड़े रखने और साम्राज्यवादी तन्त्रको बनाये रखनेके लिए नहीं लड़ा जाना चाहिए।

इसी आवश्यक कारणको लेकर कांग्रेसने ब्रिटिश सरकारसे अपने यद्ध और शांतिके उद्देश्योंको साफ-साफ शब्दोंमें वताने और खासकर इसकी घोषणा करनेको कहा है कि वे उद्देश्य इस साम्राज्यवादी व्यवस्थापर और भारतपर किस प्रकार लागु होते ह ? हिंदुस्तान साम्राज्यवादको बचानेके लिए कोई हिस्सा नहीं ले सकता--हा, स्वतन्त्रताके लिए कशमकश करनेमें जुट सकता है । हिंदुस्तानसे मदद पानेके साधन बहुत हैं, मगर इससे अधिक कीमती है एक समुचित उद्देश्यके प्रति उसका नैतिक समर्थन और उसकी सद्भावना । आज हिंदुस्तान उसके आर इंगलैण्डके सदियोंके भगड़ेको मिटानेके लिए जो सुभाव रख रहा है वह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वह संसारके इतिहासमें एक यगांतरकारी घटना होगी जो उस नई व्यवस्थाका सच्चा सूत्रपात करेगी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। इस काममें स्वतन्त्र और समकक्ष हिंदुस्तान ही अपनी मर्जीसे सहयोग कर सकता है। जबतक यह महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक हममेसे किसीकी भी ताकृत नही है कि हिंदुस्तानके लोगोंको ऐसी लड़ाईके लिए उत्साहित कर सकें कि जो उनकी नहीं है। जनताकी मर्जीसे लडी जानेवाली लड़ाईको जनताका समर्थन मिलना चाहिए और लोगोंको यह मालूम होना चाहिए कि उनका उससे क्या नफा नुकसान है ? सिरपर थोपी जानेवाली लड़ाईका लाजमी तौरपर विरोध किया जायगा और जनताकी भावना उसके खालाफ ही भड़केगी।

हमारी आजादीके लिए चल रही पीढ़ियोंकी लड़ाई और कशमकशी की सारी-की-सारी पृष्ठभूमिको ध्यानमें रखना चाहिए । हमारा मौजूदा शासन विधान तक हमपर लादा गया है, जिससे विरोध जैसा-का-तैसा बना रहा है । यह विरोध ऐसे गोलमोल आश्वासनों और बेमनसे किये जाने वाले उपायोसे, जो अपने उद्देश्योंतक नहीं पहुंच सकते, मिट नहीं सकता। अब इस ऐतिहासिक सुअवसरको हाथसे न जाने देकर हिंदुस्तानको स्वतन्त्र राष्ट्र मान लिया जाना चाहिए और उसे अधिकार मिलना चाहिए कि वह शासन-विधान और स्वतन्त्रताका हुक्मनामा खुद तैयार कर ले। इससे कुछ भी कम होनेका मतलब यह होगा कि यह मौका हाथसे जाता रहेगा और हिंदुस्तानने और इंगलैण्डके विरोध और संघर्षका अभी अंत नहीं होगा। इसका एक मतलब यह होगा कि सिर्फ हम हिंदुस्तानी ही नहीं, बल्क दूसरे भी युद्ध और शांतिके ध्येयोंकी सचाईमें संदेह करते हैं और दूसरा यह कि जो कुछ कहा जाता है उसमें अर्थ जोर जो कुछ किया जाता है उसमें फर्क है।

इसिलए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हिन्दुस्तानके पूर्ण स्य-तन्त्र होनेकी घोषणा कर दी जाये और इसके बाद इसपर अमली कार्रवाई होनी चाहिए—यानी जहां तक हो सके वहां तक टिन्नियों हे हिंदुस्तानकी हुकू-मत करने और अपनी तरफसे युद्ध को चलानेके अधिकार मिल जायें। तभी यह मुमिकन है कि ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न हो जिससे जनताका समर्थन मिल सके। स्वेच्छाचारी और दमनकारी कानूनोंकी हुकूमतसे तो जनता सहानुभूति जाती रहेगी और टक्कर शुरू हो जायेगी। कठिनाइयां तो इस समय ही पैदा हो रही हैं—सार्वजनिक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये हैं और हिंदुस्तानके कई प्रांतोंमें जनता और मजदूरोंकी हलचलोंपर कड़ी पाबन्दिया लगा दी गई हैं। यह वही पुराना तरीका है जो पहले भी सफल नहीं हो सका और फिर भी ना कामियाब रहेगा।

हिंदुस्तान पिछले जमानेके विरोधको भुलाकर अपना दोस्ताना हाथ आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन वह सिर्फ समताके सिद्धांतोंपर स्वतन्त्र देश बनकर ही ऐसा कर सकता है। उसे यह विश्वास होना जरूरी है कि वह पुराना जमाना गुजर गया है और हम सब यूरोपमें ही क्या, एशिया और तमाम दुनियामें एक नई व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का यह न्यौता ब्रिटिश सरकारका अकेले उसीकी तरफसे नहीं विलक शांति, स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रमें विश्वास रखनेवाले दुनियाके सब लोगोंकी तरफसे हैं। अगर

इस इशारेका गहरा अर्थ नहीं समभा गया और उसीकी पूरी-पूरी सुनवाई क हुई तो यह हम सबके लिए दुः खदाई घटना होगी। लेकिन अगर सुनवाई हुई तो तमाम दुनियाके लोगोंको खुशी होगी और मैदानेजंगमें जीत जानेसे नात्सीवाद-को जितनी चोट लगेगी, उससे कहीं ज्यादा चोट इससे पहुंचेगी।\*

५ अक्तूबर १९३९

### ब्रिटेन किसलिए लड़ रहा है ?

विजेताओं और सरकारोंने हमेशासे युद्ध के उद्देश्योंके वारेमें जो भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिये है, उन्हें संग्रह करना और पढ़ना इतिहासके विद्यार्थियोंके लिए एक बड़ी दिलचस्प और शिक्षाप्रद बात होगी। हमेशा धार्मिक या सामाजिक दृष्टिसे ऊंचे-से-ऊंचे नैतिक आधारपर इनका समर्थन किया हुआ मिलेगा। किसी ऊंचे सिद्धांतकी खातिर हरेक आक्रमण उचित और हरेक नृशंसता क्षम्य कर दी जाती है। अक्सर उसे पता चलेगा कि अंतमें शांति स्थापित करनेकी लगन विजेता और आक्रांताको आगे बढ़नेकी प्रेरणा देतो है। क्या हिटलर तकने ऐसा ही नहीं कहा है? हालही में युद्धके घोषित उद्देश्यों का एक लुभावना संग्रह इंगलैण्ड में प्रकाशित हुआ था। उसमें दो हजार वर्ष पीछे तक की बातें थीं। पढ़कर अचरज होता था। वही भाषा, वही शांति के लिए जोशीला प्रेम सौ या हजार वर्ष पहले दिये गये उन लड़ाई आरंभ करनेवाले बादशाहों और सम्राटोंके वक्तव्यों में था कि जैसा आजकल हम पढ़ते हैं। हर किसीको करीब-करीब ऐसा खयाल हो सकता था कि कुछ जवानी हेर-फेरके साथ मिनेवेल चेंबरलेन हो बोल रहे थे, कोई मध्यकालोनशासक नहीं।

इस संग्रहमें पश्विमी देशोंके बारेमें बातें थीं; लेकिन हमें संदेह नहीं कि वैसा ही संग्रह पूर्वीय शासकोंके वक्तव्योंसे भी तैयार किया जा सकता है।

न्यूज क।निकल को भेजा गया एक संदेश।

उम्दा शब्दो और पिवत्र सिद्धांतोंकी आड़में अपने असली ध्येयोंको छिपाना इन्सानका दोष हैं, जो पूर्व और पिश्चम दोनों में पाया जाता हैं। शायद ही ऐसे शासक हुए हों जिन्होने इस तरीकेसे अपने दुष्कर्मोंको छिपानेकी कोशिश न को हो। दो हजार वर्ष पहले हिन्दुस्तानमें राजाओमे अनुपम एक राजा था अशोक महान्। जब वह खूब देश जीत रहा था तब उसने युद्धकी भयंकरता अनुभव की और अपना हृदय खोलकर रख दिया था।

जब हम इन वक्तयो और औचित्योंका पिछला लेखा देखते हैं तो हममं थांड़ीसी मायूसी आती है या हम चिड़चिड़े हो उठते हैं। क्या मानवता हमेशा एक ही तरहकी घोलेघड़ीसे गुजरनेके लिए हैं और क्या मुंहबोले शब्दों और खोटे कमींके बीच हमेशा ही इतनी चौड़ी खाई बनी रहेगी? फिर भी जबजब ये बहादुराना वक्तव्य दिये जाते हैं, तब तब हममे यह आशा भर आती हैं और अपने पुराने सभी अनुभवोके खिलाफ हम यह विश्वास करनेकी कोशिश करते हैं कि कम-से-कम इस बार तो शब्दोंको अमलमे लाया जायगा। १९१४ और उसके बाद भी यही हुआ। लाखोंने विश्वास किया—और फजूल किया—िक युद्ध युद्धका अन्त करनेके लिए हैं और वह हमारी इस अभागी घरतीपर शांति और आजादी कायम करेगा। लड़ाईने क्या विरासत छोड़ी, यह हम जानते हैं। राजनीतिज्ञोंका छल, कपट और विश्वासघात भी हम जानते हैं और यह भी हम अच्छी तरहसे जानते हैं कि उसके बादसे कितना खतरा हमारे पीछे लगा है।

और अब २५ वर्ष बाद फिर वही शब्द दोहराये जा रहे हैं, उसी तरहके पित्र वक्तव्य दिये जा रहे हैं और बहुत मुल्कोके युवक जो पुरानी धोले- धिड़ियोंको नहीं जानते या भूले हुए हैं, पर जो श्रद्धालु और बड़े जोशीले हैं, मृत्युके मुंहमें जा रहे हैं। लेकिन क्या हमको वही चक्कर फिरसे काटना जरूरी हैं? अब नहीं, हम सब कहते हैं, कभी नहीं। शायद मानवता राजनीतिज्ञों और उन लोगोंके ओछे छल-कपटोंसे जो जरूरतसे ज्यादा वक्तसे हमारे भाग्य-निर्णायक रहे हैं, ऊंची उठेगी। लेकिन इस बारेमें हमे बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्सान जो जाहते हैं उसपर भरोसा करनेकी उनमें बेहद शक्ति होती है और इसीलिए वे धोखेमें आ जाते हैं। जबसे योरपमें मौजूदा लड़ाई छिड़ी, तबसे आम जनतामें, लेकिन अस्पष्ट

रूपसे यह वात चल पड़ी थी कि लड़ाईके उद्देश क्या हं ? और अधिकारी व्यक्तियोंने स्पष्ट रूपसे उसका जवाब भी दे दिया था। उसके बाद १४ सितंबरकी कांग्रेसकी कार्यसमितिका वक्तव्य आया और पहले पहल एक ऐसे सगठननं, जिसका दुनिया भरमें नाम है, कोशिश की कि लड़ाईके उद्देश्योंकी साफ-साफ परिभाषा बताई जाये। वक्तव्य हिन्दुस्तानके बारेमें जरूर था, लेकिन उसमे दुनिया भरके सामने आये हुए खास मसले पर विचार किया गया था, जो कि हर जगहके चतुर और भावुक लोगोंके दिमागमें चक्कर लगा रहा था। यह एक ऐसा मार्ग प्रदर्शन था जिसके लिए दुनिया इंतजार करती मालूम होती थी और लाखों आदिमयोंपर इंगलैण्ड और अमरीकामें भी उसकी प्रतिक्रिया हुई, हमें यह साफ मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए लड़ रहे हैं और हमें अपने राजनीतिकों और नेताओंको घेर लेना चाहिए कि वे मसलोंको स्पष्ट करें। कांग्रेसकी कार्य-सिमितिने स्पष्ट और निश्चित सवाल पूछे थे। उन्हें टालना मुम-किन नहीं था; क्योंकि टालमटूल करना खुद उत्तरके समान ही था।

जितना हमने पहले महसूस किया था, उससे भी ज्यादा अब हम महसूस करते हैं कि कार्य-समितिने हिंदुस्तान और विश्वशांति और स्वतन्त्रताके लिए कितने गजबका काम किया है! कारण कि उससे महत्वपूर्ण मसले दुनियाकी राजनीतिमें आगे आ गये और ब्रिटिश सरकार के लिए अपने उद्देश्यों और ध्येयोंको लड़ाईके कुहरेमें छिपाये रखना मुश्किल हो गया। उन्हें स्पष्ट और निश्चित किया जाना लाजिमी हो गया। जिस संकटमें उन्होंने अपनेको पाया उसके लिए हम उससे अपनी हमदर्दी जाहिर करते हैं।

और अब हमें ब्रिटिश सम्राटकी सरकारके एक ऊंचे अधिकारीसे अपने सवालका जवाब मिल गया है। वाइसरायका लंबा विक्तव्य हमने पढ़ लिया है और जितना उसे पढ़ते हैं उतना ही हमारा अचरज बढ़ता जाता है। वाइसरायने कहा है 'विश्व-राजनीति और इस मुल्ककी राजनैतिक सच्चाइयोंको ध्यानमें रखकर परिम्थिनियों! सामना करना चाहिए। वैसा करनेकी हमने कोशिश की है और हम सिर्फ इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वाइसराय और ब्रिटिश सरकार हमारी दुनियासे बिलकुल दूसरी ही दुनियामें रहते हैं कि जिसकी राजनीति और जिसके ध्येय हमें कोरी दिमागी कल्पनाएं मालूम होती हैं, जिनका

उस दुनियाका असलियतोंसे कोई मतलब नहीं है जिसमें हम रहते हैं। क्या हिंदु-स्तान और दुनियामें पिछले २० वर्षोंमें कुछ भी नहीं हुआ है जो हमसे २० बरस पीछे देखनेके लिए कहा गया है? इस प्रगतिशील और तेजीसे दौड़ती हुई दुनिया में रोज बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और गुजरा हुआ एक साल बहुत पुराना इतिहास दीखता है। फिर २० वर्षकी तो बात ही क्या?

वाइसराय जो कहते हैं वह काफी महत्त्वपूर्ण है। जो कुछ वह नही कहते हैं वह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। उनके सारे वक्तव्यमें कहीं भी आत्मिनिर्णयका जनतंत्रताका, स्वतंत्रताका जित्र नहीं है। फिर भी इन तमाम या कुछ शब्दों साथ ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने खूब खिलवाड़ कियाहै। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार क्या नापसंद करती है।

हमसे कहा गया है कि युद्धकी इस शुक्की हालतमें युद्धके उद्देशोंकी घोषण करना संभव नहीं है। यह कथन उस हालतमें एक पूरा स्पष्टीकरण होता जब कि युद्धमें लगा हुआ देश फतह हासिल करनेपर कमर कसे हुए हो और उस समय तक न बता सकता हो कि वह कितना बढ़ेगा जबतक कि जीतके बारेमें उसे भरोसा न हो जाये। लेकिन आत्म-रक्षा या आक्रमणके बचाव या कुछ ध्येयोंको कायम रखनेके लिए किये जानेवाले युद्धसे इसका कोई वास्ता नहीं है। हिंदुस्तानको एक आजाद मुल्क स्वीकार करने, या उपनिवेशोंमें दूसरी तरहकी नीति अमलमें लाने या साम्राज्यवादी ढांचेको मिटा देनेपर लड़ाईकी प्रगतिका असर ही किस कदर पड़ सकता है?

वाइसरायने ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके शब्द लिये हैं और इनसे वह भेद प्रकट होता है। युद्धसे वह कोई भौतिक लाभ नहीं उठाना चाहते हैं कि एक बेहतरीन अंतर्राब्दीय पद्धित अमलमें आये जो युद्धको रोके और जो योरपमें शांति कायम करनेका एक जरिया पैदा करे। उनके वक्तव्यका सार यही है। वह योरपतक ही महदूद है, दूसरे महाद्वीपोंका उसमें नाम तक नहीं है। जनतंत्र या वैसी ही खयाली बातोंके बारेमें उसमें कोई चर्चा नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य अपना और विस्तार नहीं करना चाहता। उसके पास तो काबू रखने लायकसे ज्यादा पहलेसे ही है: लेकिन जो कुछ वह कर सकता है, उमीपर डटा रहकर वह शांति स्थापित करना चाहता है नाकि उसके ल्यापक साम्राज्यमें कोई विधन-बाधा

न पड़े। इस प्रकार युद्धका उद्देश्य है ब्रिटिश साम्राज्यको सुरक्षित बनाए रखना, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पद्धतिका निर्माण करना जो कि उसे सुरक्षि बनाए रख सके और हिंदुम्तानको जबतक संभव हो तबतक चंगुलमें बनाए रखना।

हम फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानियोंको संतुष्ट करनेके लिए ऐसी बात कही जाना और उनसे उस साम्राज्यवादी प्रणालीको मजबूत करनेके काममें मदद देनेके लिए कहा जाना कि जिसके वे इतने दिनोंसे शिकार रहे हैं, एक अचरजकी बात है। सिर्फ वही आदमी ऐसी दलील दे सकता है जिसे न हिंदुस्तानका कोई जानहो, न जो हिंदुस्तानयोंके स्वभावके बारे में कुछ भी जानता हो।

दुनिया आगे बढ़ रही है और उसके साथ हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है, और एक पीढ़ी पहलेके तौर-तरीके और भाषाएँ हर जगह पुरानी पड़ गई है। हिंदुस्तान में वे जितनी पुरानी पड़ी है, उतनी और कहीं भी नहीं। हमारे मुंह आगेकी तरफ हैं, पीछेकी तरफ नहीं और हम आगे ही बढ़ेंगे। न तो 'हिटलरकी जय!' के नारे लगानेका हमारा इरादा है और न 'ब्रिटिंग साम्राज्यवाद जिंदाबाद!' ही चिल्लाने का विचार है।

१८ अक्टूबर, १९३९

: १२ :

#### बीस बरस

महायुद्ध खत्म हुआ और विजेता राष्ट्रोंके बड़े-बड़े लोग वार्साईके शीशमहल में दुनियाको फिरसे गढ़नेके लिए वैठे। उनमेंसे अटलांटिक-पारसे आये हुए एक साहबने प्रजातंत्र और आत्म-निर्णयकी और एक ऐसे राष्ट्र-संघकी बढ़-चढ़कर बातें कीं कि जिससे शांति स्थापित होनेका भरोसा हो सकें। लेकिन दूसरे लोगों की जो कि अब विजय पानेके कारण सुरक्षित हो गये थे, आम लोगोंसे संबंध रखने वाली इस आदर्शवादी बातमें आगे कोई फायदा नहीं दीखता था। जनतामें जोश पैदा करनेका अपना काम बहु कर चुकी थी और अब मजबूत दिमागवाले यथार्थ-

वादी लोगोके योजना बनानेके काममें उसे दखल न देने देना चाहिए था। पांचो बड़े-बड़े राष्ट्रोंके प्रतिनिधि जमा हुए और फिर तीन वादमें शामिल हुए और उनकी मेहनतोंसे वार्साईकी संधि पैदा हुई। इस सिधसे युद्धकी सारी उम्मीदें और आदर्शवाद उस जमीनमें गहरे दफना दिये गये जिसमें न जाने कितने बहादुर जवान आदिमियोंके नश्वर अस्थिपंजर पड़े होंगे। इस संधिसे उनके साथ विश्वासघात हुआ।

वार्सार्डकी संधिक इस युगमें हम बीस बरस रह लिये हैं और हरेक नया साल दुनिया भरके लोगोंके लिए लड़ाई और ऋति, आतंक और मुसीबत लाया है; मगर फिर भी इन पुराने राजनीतिज्ञ पहरेदारोंकी, जिनकी वजहसे लड़ाई हुई थी जिन्होंने यह सुलह की थी, हुकूमत जारी ही रही और वं निहायत इत-मीनान से उन्ही पुराने तरीकों से चिपटे रहे जिनकी वजहसे बार-बार ऐसी बरवादिया हुई है। लेकिन सब जगह ऐसा नही था,क्योंकि एक लंबा-चौड़ा भूखंड ऐसा भी था जहा एक नई व्यवस्था आगई थी और जो लगातार पुरानीको चुनौती दे रही थी।

इटलीमे मुसोलिनी उठा और दुनियाने फासिज्मका नाम सुना। योरपके बहुतेरे देशोमे तानाशाहियां कायम हुई। अभीतक कभी न देखी जानेवाली महगाई ने जर्मनीके मध्यम वर्गोंको क्चल डाला। इसी बीच जेनेवा मे या किमी दूसरी जगह समभदार आदमी जमा हुए और निहायत फुरसतके साथ उन्होंने नि:शस्त्रीकरण के फायदो या मुआवजोंके सवालपर चर्चाएं की।

अचानक एक भारी आर्थिक मंदीने दुनियाका गला दवा लिया। धनी और अभिमानी इग्लैंडके कान खड़े हो गये और वैभवशाली अमरीका हिल उठा। साल पर-साल वह मंदी फैलती ही गईं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विलकुल रुक गया और धधकते हुए अक्षरोंमें उसने लिखा कि पूंजीवादी ढांचेका खात्मा होकर रहेगा।

हिटलर, जो वार्साईकी संधिकी उपज और उसका बदला लेनेवाला था, रंग-मंच पर आया। उसने हैवानियत और बेरहमीसे भरे दमनका एक नया नमूना पेश किया। अपनी जनताकी राय तकको ठुकरा कर इंग्लैंडने उसकी पीठ ठोंकी और आशा बांधी कि वह सोवियटके बढ़नेवाले तूफानको रोकनेवाला सुरमा साबित होगा। घटना-चक्र और भी तेजीसे घूमता गया। एक घटना दूसरीसे आगे बढ़ने लगी और आक्रमण-पर-आक्रमण होने लगे। इंग्लैंण्ड इन सबका विरोध करते हुए लेकिन फिर भी अपनी कार्रवाईयोसे बढ़ावा-सा देते हुए पास खड़ा रहा। यही मंचूरियामें और बाद में अबीसीनियामें हुआ। बहुत-कुछ क्रिटिश मरकारके इशारेपर ही आस्ट्रियापर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद सितंबर १९३८ में चेकी-स्लोवाकियाकी दुखद घटना घटी।

यह सब बीता हुआ इतिहास है। मगर हम उसकी ओर फिर ध्यान देते हैं, क्योंकि उसे भूलने में खतरा है। वाइसरायने हमें वीस बरस पीछे ले जाकर अच्छा ही किया है। कम-से-कम इसकी वजहसे हम इतिहासके पन्नों में दबी पड़ी हुई घटनाओंसे अपने दिमागोको ताजा करेंगे और उनसे सबक सीख लेंगे। हम चीनमें अग्रेजोंकी नीतिको याद करेंगे जिसमें हमलेकी तरफ से आंखें फेर ली थीं। साथ ही हम म्यूनिककीभी याद करेंगे, जो दुनियाके इतिहासकी घाराको पलटनेवाली घटना थी। और स्पेन को ओर उसके माथ किये गये विश्वास-घातकी बेहद उरावनी वातोंको तो भूल ही कौन सकता है? हमें याद आयेगा कि म्यूनिकवाले आदमी ही अब भी इंग्लैण्डके काम-काज के सर्वेसर्वा है और बही उसकी नीतिको चला रहे हैं। इसमें ताज्जुब ही क्या है कि उन्होने हिंदुस्तान में उसी ब्रिटिश नीतिका नया वक्तव्य दिया, जो कि खुद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बराबर पुरानी हो चुकी है। यह नीति तो तमाम नरम और आजादीको चाहनेवाले लोगों को कुचलने, योरप व हिंदुस्तान दोनों जगहोंके प्रतिगामियोंको खुश करने, अपने साम्राज्यको सुरक्षित करने और अपने आधिक व दूसरे स्थापित हिंतोंकी हिफाजत करनेके ही लिए है।

क्या यह सच नहीं है कि जर्मनी के पोलेंडपर हमला कर देने के बाद भी मि.
नेविल चेंबरलेन जर्मनीको संतुष्ट करने और उसकी शक्ति और शस्त्रबलको रूसकी तरफ मोडनेके सपने देख रहे थे ? लड़ाईकी घोषणा के पहले ब्रिटिश पार्लमेंटकी जो निपटारा करनेवाली बैठक हुई, उसमें इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री अटक- घटक और संभल-संभलकर बोले और अपने कंजर्वेटिव (अनुदार) साथियों तकमें उन्होंने ऐसा गुस्सा भड़का दिया कि वे चिल्लाकर मजदूरदली नेतासे कहने लगे कि वह राष्ट्रके पक्षमें बोलें। मि. चेंबरलेनने जनमतकी शक्तिको भाँप-

कर उसी रात जर्मनीको अपनी आखिरी चेतावनी भिजवा दी।

हमलेके खिलाफ और जनतंत्रके पक्षमें लड़ी जानेवाली इस लड़ाईके नेता ये हैं। म्यूनिक और स्पेनके भूत जैसे दुर्गियाके पीछे पड़े हैं, वैसे ही उनके पीछे भी पड़े हुए हैं। शांति और आजादीको ये नेता लोग नहीं ला सकते। क्या हिंदुस्तान, जो कि नाराजी और जिदके साथ उनकी विदेशी द्वीतिके खिलाफ रहा है, अब उन्हींके हाथकी कठपुतली बननेपर राजी हो सकता है? लेकिन इस सवालका जवाब तो वाइसराय पहले ही दे चुके हैं।

बीस बरस बीत गये हैं और याद्दाहतक बाहर जा चुके हैं। वाइसरायका कोई वक्तव्य भी उन्हें वापिस नहीं बुला सकता। हिंदुस्तानने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अपनी ताकत बढ़ाई है और बहुतसे भेद-विभेदोंके होते हुए भी उसने क्येयकी एकता पैदा की है। वह पीछे नहीं हटेगा और वह कमजोर होगा, उसे रास्ता बतानेवाले खराब होंगे तो भी दुनिया उसे ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि आज दुनियामें सबसे महत्त्वकी बात है पुरानी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाका खात्मा होना, इन टूटे अंडोंको फिरसे नहीं जोड़ा जा सकता। नष्ट होती हुई इस व्यवस्थाका प्रतिनिधित्व करनेवाला ब्रिटिश साम्राज्य कच करेगा और मौजूदा आर्थिक-प्रणालीकी जगह दूसरी आकर रहेगी।

हम पीछे नहीं हट सकते और न इस गतिशील दुनियाम एक जगह खड़े ही रह सकते हैं और वे लोग जो इस बातको नहीं समभते या घटनाओं में कदम मिलाकर नहीं चल सकते, उनकी पहलेसे ही कोई पूछ नहीं रह गई है और वे उसी तरहसे अलहदा हो जायेंगे कि जैसे कूचू करती हुई फौजमें में आवारागर्द आदमी हो जाते हैं।

कांग्रेसने इंग्लैंडकी सरकार और जनताक आगे दोस्ती और सहयोगका हाथ बढ़ाया था और चाहा था कि हिंदुस्तान और इंग्लैंडके बीच जो लंबा भगड़ा है वह खत्म हो जाये। यह एक बहादुरीका प्रस्ताव था जो कि इन एकमात्र संमवनीय शर्तोंपर किया गया था कि हिंदुस्तानको आजादी दी जाये और बरा-बरीकी भावनासे किसी भी सम्मिलित कार्रवाईमें एक-दूसरेको सहयोग मिले। कांग्रेसने कोई अधिकार या सत्ता अपने लिए नहीं मांगी थी। वह तो हिंदुस्तानियोंके लिए यह अधिकार चाहनी थी कि वे अपनी राष्ट्रीय पंचायत चुनकर उसके द्वारा अपना विधान बनायें और सत्ता प्राप्त करें। इस समस्याका यही एकमात्र जनतंत्रात्मक हल था। यह सबके लिए भला था और मुमकिन था कि उसकी वजहसे इंग्लैंडसे मित्रताका संबंध कायम हो जाता।

यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। लेकिन समय-चक चलता जा रहा है आर जल्दी ही ऐसा मौका अब सकता है कि उस प्रस्तावको भी अमलमें लानेका वस्त न रह जाये। हिंदुस्तानके लाखो-करोड़ों आदिमियोंको अब पीछे रोककर नहो रखा जा सकता और अगर उनके लिए एक दरवाजा रोक भी दिया गया है तो वे दूसरे दरवाजे खोल लेंगे।

१८ अक्टूबर, १९१९

: १३ :

#### 35-3939

पिछले अध्यायमे हमने बहुत थोड़में योरपके पिछले बीस बरमोपर नजर डाली है। हिंदुस्तानकी परिस्थितिको समभनेकी खातिर भी ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि योरप दुनिया भरके तूफानोका केंद्र रहा है और उसके भीतरी मंघर्ष और विरोधके धक्के बहुत दूर-दूर पहुंचे हैं। हिंदुस्तानने इस चलते-फिरते और दुख भरे नाटकको बड़ी फिन्न और दिलचस्पीक साथ देखा है और उसके संबंधमें अपनी राय जोरदार शब्दोंमे व साफ-साफ जाहिर करदी है। चूिक हिंदुस्तान साम्राज्यवादका विरोध करता आ रहा है, इसलिए लाजमी तौरपर उसकी सहानुभूति हमलोंके शिकार होनेवाले मुल्कोंसे रही और खुद अपने हित्के लिए भी वह फासिज्म और नात्सीवादकी बढ़ती हुई लहरका मुकाबला करनेको प्रेरित हुआ। चीन, अबीसीनिया, आस्ट्रिया, फिलस्तीन, चेको-स्लो-वाक्रिया और स्पेनकी घटनाओंसे हिंदुस्तानियोंको गहरा धक्का पहुंचा और इनके वारेमें इंग्लैडकी जो साम्राज्यवादी नीति है उसपर उन्होंने नाराजगी और निंदा जाहिर की। हिंदुस्तानको भविष्यका और उस लड़ाईका खयाल आने लगा जो आये बिना न रहनेवाली जान पड़ती थी और इस मंबंधमें उसने अपनी

नीति तय की। ज्यों-ज्यों जमाना बदलता गया हिंदुस्तानके विचारोमे विकास होता गया और उसने अपनेआपको बदलती हुई परिस्थितिम डाल दिया।

१९१९का साल हिंदुस्तानके लिए दिशा-परिवर्तनका समय था। मांटेग्यू आकर लौट गये थे और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी। जैसी कि हमेशा हिंदुस्तानमें अंग्रेजोंकी नीतिमें रहा है, उसके लिए वक्त नही रह गया था। हिंदुस्तानियोंने भारी बहुमतसे उसको और उस कानूनको जो इसके मातहत बनाया गया था, ठुकरा दिया। कुछ नामी हिंदुस्तानी, जो कि अबतक काग्रेसमें यं, दूसरी तरह सोचते थे, और उन्होंने कांग्रेसको छोड़कर नरम दल बना लिया। लेकिन उनका अलग होना ही इस बातको जाहिर कर रहा था कि राष्ट्र कहां है? क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही उस भारी बहुमतके खिलाफ थे। १९१९की प्रस्तावित सुधार-योजनाको जो अग्रेज सरकार आज हमे दे रही है, हमने उसी साल बड़ी हिकारतके साथ ठुकरा दिया था। १९१९में भी तो वह जैसी चाहिए वैसी न थी।

रौलट एक्ट आया और हिंदुस्तानके राजनैतिक मंचपर महात्मा गांधीके रूपमें एक बड़ी जबर्दस्त तात्त्विक शिक्त प्रकट हुई जो हमारे राजनैतिक ब्रीवनमें एक क्रांति लाई। पंजाबका मार्शल लॉ, जिल्यांवाले बागका हत्याकांड, खिलाफन-आंदोलन और असहयोग—वस हिंदुस्तानकी जनतामें एक हलचल मच गई कि जैसी अबतक कभी नहीं देखी गई थी। स्वराज्य हमारा ध्येय था और उसीके लिए हम लड़ रहे थे, इस प्रस्तावित विधान या उस वायदेके लिए नहीं जो कि ब्रिटिश मंत्रीगण हमसे खुशी-खुशी कर लें।

इन हालकी घटनाओंपर नजर डालनेकी हमें जहरत नही है, हालांकि घटनाचक इतनी तेजीसे घूमता रहा है कि ये हालके वाकयात आज बहुत पुराने-से पड़ गए जान पड़ते हैं और आजकी पीढ़ीके बहुत-से लोगोंको उनका पता तक नही है। उनकी याद्दास्त कमजोर है। लेकिन इन बरसोंमें हिदुस्तानका नक्शा बदल गया है और खेतोंके गरीब और नाचीज किसान तकका आज पहलेसे बहुत काफी कायापलट हो चुका है।

वारह वरस पहले मद्रासमें कांग्रेसने स्वतंत्रताकी वात कही थी और दो बरस वाद रावी-तटपर हमने उसकी प्रतिज्ञा ली और उसे पानेका पवित्र संकल्प किया। उसके बाद सिवनय आज्ञा-भंग आया और हिंदुस्तानके नर-नारियोंने मिल-जुलकर तकलीफों और कुर्बीनियोंके बीच फिरसे वह प्रतिज्ञा ली। एक साम्राज्यने अपनी ताकतसे उन्हें कुचल देने और उनमें फूट पैदा कर देनेकी कोशिशें कीं और थोड़े दिनोंके लिए उसे ऊपरी कामयाबी मिली भी; लेकिन आजादी-की उस तेज ज्योतिको जो हमारे दिलोंमें जोश भर रही थीं और मनमें रोशनी कर रही थीं—कौन कुचल सकता था, कौन बुभा सकता था?

फिर गोलमेज-परिषद्का सूना-सूना सिलसिला शुरू हुआ और अंग्रेजोंकी कुटिल राजनीतिने हिंदुस्तानके उन सब लोगोंको जो उसके आजाद होनेकी इच्छाके विरोधी और प्रतिगामी थे, इकट्ठा और संगठित करनेकी कोशिश शुरू की। उसके बाद आया १९३५का एक्ट और हमने उसे नामंजूर किया। तो भी लंबे बहस-मुबाहिसेके बाद हमने मंत्रिमंडल बनानेका फैसला किया। इसका निर्णय तो इतिहास ही करेंगा कि तब हमने ठीक किया था या गलत; मगर हम उस एक्टके खोखलेपनको और उससे हमारे चारों ओर जो खाइयां हो गई थी उन्हें तो जान ही चुके हैं। पीढ़ियोंसे साम्राज्यवादी और घौंस जमानेवाली स्वे-च्छाच्यारी हुकुमतके फलस्वरूप हम बड़े-बड़े मसलोमें घिर गए। अपने-अपने इलाकोंमें मनमानी करनेवाले देशी राजाओंकी अंग्रेज अधिकारियोंने हिमा-यत और मदद की। एक पुराने जमानेकी भूमिपद्धति जनतापर भारी बोभ बन रही थी। हमारे शासकोंकी विदेशी हितों और उद्योगोंको संरक्षण देने और अपने संरक्षण और विशेषाधिकारकी नीतिके कारण न तो हमारा व्यापार ही तरक्की कर सकता था और न उद्योग-धंघे ही। हमारी आर्थिक नीति ऐसी बनाई गई थी कि वह लंदन शहरका ही भला कर सके। ब्रिटिश हितोंकी खातिर हमारी मालगुजारीको बड़े पैमाने पर गिरवी रखकर नौकरियां सुरक्षितकी गई थीं। यह था वह 'प्रांतीय-स्वराज्य' जो हमें मिला। इसमें हालांकि जनताके चुने हुए भंत्री लोग हुकूमत की कुर्सियोंपर बैठाए गए थे, लेकिन शासनका साज-सामान तो वही पूराने ढंगका, तानाशाही और नौकरशाही था। उसे वे नई-नई बातें बिलकुल पसंद न आती थीं और वह उसमें रोड़े अटकानेमें अपनी तरफमे कोई कसर नहीं रखी थी। इससे भी बदतर बात जो थी वह यह थी कि देशमें विच्छेदकारी वृत्तियों और प्रतिगामी दलोंको बढ़ावा देनेकी उनकी

कोशिश लगातार जारी थी ताकि उसी शासनकी जड़ कमजोर पड़ जाये जिसमें सहयोग देनेका वे दम भरते थे।

इतना होते हुए भी, प्रांतीय मरकारोंने बहुत-कुछ अच्छे-अच्छे काम किए और जनताक बोभको थोड़ा-बहुत हल्का किया। लेकिन तकलीफें उनकी हमेशा बढ़ती ही रहीं और साफ नजर आने लगा कि हिंदुस्तानकी समस्या तब-तक सुलभ नही सकती, जबतक कि जनताके हाथमें सच्ची ताकत न आ जाये। स्वेच्छाचारी और गैरिजम्मेदार सरकार तो हथियारोंके बलपर देशको कब्जेमें करके उसपर हुकूमत चला मकती थी; लेकिन जनताकी चुनी हुई और जिम्मेदार सरकार ऐसा तभी करेगी जबकि उसके पास असली ताकत होगी और उसमें भी जनताकी राय होगी। बीचकी कोई भी स्थित अस्थायी होती और ज्यादा अर्सेतक नहीं चल सकती, क्योंकि ताकत तो मिली थी, पर उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था।

तो, त्रिपुरी-कांग्रेसमें इन पिछली घटनाओं के अनिवार्य और आवश्यक फल-स्वरूप 'राष्ट्रीय मांग' पेशकी गई। 'प्रांतीय स्वराज्य'—जैमा भी वह था—अपनेआप खत्म हो चुका था और उसकी जगह हिंदुस्तान का ही बनाया हुआ शासन-विधान—भारतीय स्वराज्यका हुक्मनामा—आना जरूरी था। यह मांग कोई नई नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस विधान-पंचायतकी मांग वरमोंसे करती आ रही थी। कांग्रेसने १९३५का शासन-विधान कभी मंजूर नहीं किया था। तमाम प्रांतीय धारासभाओंका सबसे पहला प्रस्ताव इसी अस्वीकृतिपर जोर डालने और विधान-पंचायतकी मांग करनेके बारेमें था। तो यह मांग नई नहीं थी। हां, उसमें अब लाजमीपन और जुड़ गया था। संघर्षको छोड़कर अब दूसरा रास्ता नहीं रहा।

युद्ध बीचमें आ पड़ा और सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया और हम नए तौर-तरीकोंसे सोचनेके लिए मजबूर हुए। हिंदुस्तानकी उस ववतकी व्यवस्था निहा-यत गैरवाजिब और आगे न चल सकनेवाली हो गई। हमारे सामने दो रास्ते थे और उनमेंसे किसी एकको हमें पसंद करना था—या तो आगे बढ़कर स्वतंत्रताको हासिल करें और राष्ट्रको आजाद बनाएं या फिर प्रांतीय स्वशासनके अंधेरेकी छायाकी तरफ लौट जायें, जहां हमपर प्रभुतावादी केंद्रीय सरकारका कब्जा रहे। युद्धसे और दूसरे मसले भी उठ खड़े हुए, मगर फिलहाल तो हम अपनी अदरूनी हालत को ही ले।

पीछे हटनेकी तो हिदुस्तान संभावना और कल्पना तक नहीं कर सकता था। मीजूदा परिस्थितियोमें काम वलना मृश्किल हो गया था। इसिलए लाजमी तौरपर हिंदुस्तानने अपनी पुरानी 'राष्ट्रीय माग' दुहराई ओर स्वतंत्र राष्ट्रके रूपमें अपना सहयोग देनेका अभिवचन दिया। इस बात पर भी हिंदुस्तानने जोर नहीं दिया कि उसे बिना उसकी राय लिए और उसके अपनी घोषणा कर चुकनेपर भी वह लड़ाईमें शरीक देश मान लिया गया। कोई भी आत्म-सम्मान रखनेवाला देश उसकी जैसी स्थितिमें इससे बढ़कर सुन्दर, स्पष्ट और उदारताका अभिवचन नहीं दे सकता था। इसमें सौदा पटानेकी बाजारू भावना बिलकुल नहीं थी।

फिर भी इसको हिकारतके साथ ठुकरा दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हम मुड़कर २० साल पहले उस चीज की तरफ देखें, जिसे हमने उसी वक्त यह कहकर अलग फेंक दिया कि वह विचार करने लायक नहीं है। वे सोचते हैं कि हम हिदुस्तान की पिछली पीढ़ीके इतिहासको भूल जायं, वर्त्तमानको न देखें, सारी दुनियामें जो कुछ हो रहा है उसपर ध्यान न दें, अपनी गंभीर प्रतिज्ञा-ओंको तोड़ दें और अपने साम्राज्यवादी शासकोंके इशारेपर उन सपनों और आदर्शोंका गला घोंट दें, जिनसे हमें जिन्दगी मिली हैं, ताकत हासिल हुई है!

वक्त गुजरता जा रहा है, दुनिया बदलती जा रही है और कलकी राष्ट्रीय मांग इतिहासकी पुरानी घटना हो चुकी है। कल शायद वह भी नाकाफी हो जाये। २० अक्तूबर, १९३९

: १४ :

# "आजादी खतरे में है !"

लंदनकी अनेक दीवारों और घरोंपर और इंग्लैंड भरमें मोटे-मोटे अक्षरोंमें ये वाक्य लिखें 'हुए हैं—-'आजादी खतरेमें हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाओं" यह ब्रिटिश सरकारकी अपनी जनतासे अपील है कि वे लड़ाईमें शरीक हों और आजादीके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दे। किसकी अजादीके लिए ? हिंदुस्तानकी आजादीके लिए नहीं, यह हम जानते हैं; क्योंकि ऐसा हमसे कहा गया है। ब्रिटिश और दूसरे साम्राज्यवादोंके गुलाम देशोंके लिए भी नहीं, क्योंकि हमारी मागके वावजूद इंग्लैंडके सम्राट् उस बारेमें समभदारी के साथ खामोश है। क्या इंग्लैंड योरपकी आजादीके लिए लड़ रहा हैं, जैसा कि मि. चेंबरलेनने कहा हैं? योरपके किस देशके लिए और कौनसी जनताके-लिए ? हमें खयाल आता है कि एक छोटेसे देशका कि जो किसी दिन था और जिसे चेको-स्लोविया कहते थे। इंग्लैंडके प्रधानमंत्रीने साल भर पहले जिसके बारेमें कहा था, "वह सुदूर देश जिसके बारेमें हम कुछ नहीं जानते" और फिर उसीका खात्मा करने चले थे। एक दिन स्पेनमें भी एक बहादुर जनसत्तात्मक प्रजातंत्र था; लेकिन उसको उन लोगोने मटियामेट कर दिया जो कि उसके दोस्त बननेका ढोंग रचते थे और जनतंत्रकी लल्लोचप्यो करते थे।

एक दिन पोलैंड भी था। पर अब नहीं है! क्या पुराना पोलैंड फिर .उठेगा? क्या मि. चेंबरलेन यह मानते हैं या इसके लिए लड़ते हैं? आधा पोलैंड आज उस आजादीसे भी ज्यादा पा गया है जो उसे पहले भी मिली होगी और आज मास्कोकी पार्लमेंटमें उसके प्रतिनिधि उसकी तरफसे बोलते हैं। यह अजीबसी बात है कि जबकि हम हिंदुस्तानमें राष्ट्रीय पचायतो और विधानोपर लगातार बात ही किये जाते हैं, तब युद्धमें पड़ा एक देश कुछ हफ्तोंमें ज्यादा आजादीवाला विधान लेकर उठ खड़ा होता है।

इंग्लेंड किसलिए लड़ रहा है? मि. चबरलेन किसकी आजादीके लिए इतने उतावले हैं? अगर वह अग्रेजोंकी आजादी है तो उन्हें अपने आदिमयोंसे अपील करनेका पूरा हक हैं; लेकिन बर्नार्ड शॉ और दूसरे लोगोंने हमें बताया है कि किस तरह इंग्लेडके हरे-भरे और मनोरम प्रदेशोंसे आजादी युद्ध-कालीन कानूनोंकी वजहसे तेजीके साथ हवा होती जा रही है। जर्मनीके जिस फासिज्म और प्रभुतावादकी अंग्रेजोंने निंदा की है, बही धीरे-धीरे इंग्लेडमे घुसा आ रहा है और अंग्रेजोंकी जनतंत्रात्मक क्षमनाओको मार रहा है। इंग्लेड आज जन-तंत्रात्मक देश नहीं है और जिस साम्राज्यवादका उसने बाहर लालन-पालन किया था, वही फासिज्मके बानेमें उसके पास वापस लौट रहा है।

जब हमारे पूछने पर भी अंग्रेज हमें बताते नहीं, तो हमें कैसे मालूम हो कि इंग्लैंड किसलिए लड़ रहा है? लेकिन दिखावटी खेल जो हो रहा है, उससे हमें रोशनी मिल सकती है और हमारे सवालोंका जवाब मिल जाता है। भले ही सरकारी अफसरोंके ओठ सिले हुए हों, मगर उनके कामोंसे उनकी मंशा साफ दिखाई दे जाती है। शांतिके समय जैसा हमने साम्राज्यवादका पूरा बोलबाला देखा, वैसा ही युद्धके जमानेमें भी हम देख रहे हैं। और ब्रिटेनका शासकवर्ग अपने साभेके हिस्से और स्थापित स्वार्थोंसे चिपका हुआ है। दूसरोंकी कीमतपर अपने हिस्सोंको बढ़ानेकी जो आजादी उसे इस समय मिली हुई है, उसे गंवा देनेका उसका इरादा नहीं है। यही आजादी है कि जिसके लिए ब्रिटेनके शासक लड़ रहे हैं। इसी आजादीकी रक्षाके लिए वे अपने देशके पौरुष और यौवनका आवाहन कर रहे हैं और हमारे पौरुषको भी चुनौती देना चाहने हैं।

लार्ड जेटलैंड हमसे कहते हैं— "सम्प्राट्की सरकार इस स्थितिको कबूल करने में असमर्थ है।" और वह 'स्थिति' यह है कि कांग्रेसने मांग की है कि हिंदुस्तानको 'स्वतंत्र देश' घोषित कर दिया जाये और उसे अधिकार हो कि बिना किसी बाहरी दखलके ऐसी राष्ट्रीय पंचायतके जिंद्ये वह अपना विधान बना ले कि जो व्यापक-से-व्यापक मताधिकारपर चुनी गई हो। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके बारेमें वह समभौतेसे काम ले और समभौतेसे ही अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंको संरक्षण दे। यह उससे हो नहीं सकता। इस प्रकार एक सीधा जवाब पाकर हमारा भी बोभ हल्का हो गया है।

जेटलेंड साहब आगे कहते हैं—'इतने दिनोंसे इंग्लेंडका हिन्दुस्तानके साथ जो संबंध रहा है, उससे सम्प्राट्की सरकारकी हिंदुस्तानके प्रति कुछ जिम्मे- बारियां हो जाती हैं। इसलिए हिंदुस्तानके शासनके स्वरूप तैयार करनेमें कोई भी विलचस्पी न विखाकर वह उसे यों ही नहीं छोड़ सकती।' हमने खुद स्पष्ट रूपसे सोचा था कि सम्राट्की सरकारके आर्थिक या औद्योगिक या दूसरे हितोंके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें वह भूल या दरगुजर नहीं कर सकेगी और उनका आजादीसे जो प्रेम है, वह जब इन जिम्मेदारियोंके साथ टकरायेगा तो सरकार कड़ाईके साथ उसको दवायेगी। इन उदार दिलवाले मार्गिक्सके इस

चचाव और इस सफाईके लिए हम उनके मशकूर है। अब इसकी चर्चा न की जाये कि हिंदुस्तानकी आजादीकी घोषणाके रास्तेमें सांप्रदायिक मामलोंसे स्कावट आती है। रुकावट डालनेवाला तो लंदनका नगर है और हैं वे सब, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। लाई और कॉमन सभावाले तो उसकी मर्जीपर चलनेवाले हैं।

लंबे वहम-गवाहगो और इनायतभरी सलाहों और मुलाकातों और साम्राज्यवादके फौलादी पंजोंको ढकने और छिपानेके खिलवाड़से हम कुछ उकता-से गये हैं। अब तो हम असलियतको दंखना और उसका सामना करना ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदुस्तानमें स्वेच्छाचारी हुकूमत करते रहना और विधानको बिलकुल रोक देना आजादीके साथ होनेवाले इस मजाकसे कहीं अच्छा है। हमारे लिए भी दफ्तरोंकी कुर्मियोंसे बंधे रहने और हमारे ऊपर थोपे गये विधानके कैंदी वने रहनेसे बेहतर यह है कि हम बयाबानमें बसें।

सम्राट्की सरकार हमारी स्थितिको कबूल करनेमें असमर्थ है। हमारे लिए भी असंभव है कि हम उनकी स्थितिको या स्वतंत्र राष्ट्रको छोड़कर और किसी-भी स्थितिको कबूल करें। इस प्रकार दोनों आमने-सामने खड़े हैं और बीचमें है एक चौड़ी खाई जिसे पाटा नहीं जा सकता। अब तो भविष्य—लड़ाईका और क्रांतिकारी तब्दीलियोंका भविष्य—ही हमारे बीच फैसला करेगा। हम भविष्यका महज इंतजार ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे बनानेमें मदद देंगे। इस वक्त तो हम दो खुली बेबसियोंकी टक्करको मंजूर करें और भविष्यके बारेमें सोचें और उसके लिए अपनेको तैयार करें।

लेकिन तबनक हम कम-से-कम एक वार ब्रिटिश सरकारके आदेशको कबूल कर लें और अपनी जनताको याद दिला दें कि---

"आजादी खतरेमें है! अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाओ!" ८ नवंबर, १९३९

\*

#### : १४ :

#### रूस और फ़िनलैंड

रूस और फिनलेंडका भगड़ा युद्धमें बदल गया है। किसी ऐसे छोटे देशके साथ हमारी सहानुभूति होना स्वाभाविक ही है जिसपर एक बड़ी ताकतन हमला किया है। लाजिमी है कि नात्सी हमलोंकी हालकी मिसालोंके साथ हम रूसके अकारण किये गए आक्रमणकी तुलना करें। क्या हम भूल सकते है कि बरसोसे सोवियट रूसने ऐसे सब आक्रमणोंकी निदा की है और ऊंची आवाजसे हमला-वर राष्ट्रके खिलाफ कार्रवाई करनेकी मांग की है?

ये प्रतिकियाएं अनिवार्य है। मगर फिर भी हम यह याद रखे कि हम युद्धके दिनोंमें रह रहे हैं और हमारे चारों तरफ एकतर्फा खबर और प्रचारका जाल फैला है। अगर हम इन खबरों और प्रचारकी कमजोर और फिसलानेवाली नींवपर अपनी आखिरी राय कायम कर लेंगे, तो ऐसा क्रूरना न सिर्फ असुरक्षित ही होगा बिल्क हम उसमें गलत रास्तेपर जा सकते है। हमारे लिए घटनाओं को सही दृष्टिकोणसे देखना और पक्षपातपूर्ण प्रचारसे बहक न जाना उतना जरूरी पहले कभी न था, जितना कि आज है। फिनलेंडके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन उन सत्ताओं को साथ नहीं जो मतलबके लिए फिनलेंडसे बुरा फायदा उठा रही है। फासिस्ट इटलीतक पुकारकर कहता है—'हाय, बेचारा नन्हा-सा फिनलेंड!' और रूस द्वारा फिनलेंडपर किये गये आक्रमणपर वड़ी गंभीरताके साथ भय प्रकट करता है।

हम ऐसे जमानेमें रह रहे हैं कि जो बहुत ही हल्ले-गुल्ले और आक्रमणमूलक सत्ताकी राजनीतिका जमाना है। आज मनुष्यके व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनमें हिंसा और हिंसाकी धमकीका बोलबाला है और जहांतक सरकारोंका संबंध है, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य रहे ही नहीं हैं। दुनियामें 'मीन कैम्फ़'का सिद्धांत नात्सियोंके बल या चालोंके बिनस्वत कहीं अधिक प्रभावशाली रूपमें फैला हुआ है। यह सिद्धांत कोई नया नहीं है, हालांकि इतनी स्पष्टता और बेह्याईके साथ शायद ही कहीं वतलाया गया होगा जितना नात्सी दुनियाके इस

धर्म-प्रथम वताया गया है। पुराने साम्राज्यवादोने तो ठिकाने लगकर इज्जतकी बाहरी पोशाक पहन ली और मीठी और नरम भाषाये बोलने लगे, लेकिन वह नीति, जिसने गुजरे जमानेमे उनपर हथियार रखा और इस जमानेमे भी रखती हैं, 'मीन कैफ़ंकी नीति हैं; क्योंकि वह साम्राज्यवादका भी उसी तरह सार हैं, जिस तरह वह नात्सीवादका सार हैं। दोनोंने फर्क यह है कि नात्सीवाद इस नीतिको घर-बाहर दोनो जगह लागू करता है। साम्राज्यवाद उसे खासकर बाहर लागू करता है और घरपर जनतंत्रका दिखावा करता है। लेकिन जब फासिज्मकी प्रतिक्रिया और रीति-नीति पुराने साम्राज्यवादोंके घरोंमें घुस आती है तो वह फर्क कम हो जाता है। युद्धकालीन परिस्थितियोंके बुकेंमे फांस आज सैनिक तानाशाही शासनमे रह रहा है; इंग्लैंड ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिगामी होता जा रहा है।

सोवियट रूसकी इंग्लैंड और फामने वरसोमं अवहेलना और बेइज्जर्ना की, तो वह भी उनपर चढ बैटा है और उसने उन्हें दिखा दिया कि वह भी सत्तार्का राजनीतिका खेल सफलतापूर्वक खेल सकता है। दुनिया भौचक रह गई और योरपमें सारा संतुलन ही एकाएक बदल गया। रूस एक ताकतवर राष्ट्र बन गया और उसकी इच्छाकी भी वकत होने लगी। लोग तेजीमे केमिलनके महलमें कदमबोसीके लिए जाने लगे। रूसने अवसरवादी खेल खेला और पश्चिमी देशोंकी कूटनीतिका जो नमूना था, उसीके मुताबिक आश्चर्यजनक होशियारीके साथ खेला। उसने कहा कि क्रियात्मक रूपमें वह भी यथार्थवादी है। यथार्थवादके नामपर जो कुछ उसने किया, उससे हमें वहुत दु:ख पहुंचा है और योरप और सुदूरपूर्वमें हालमें उसकी जो नीति रही है उमे समफना बहुत मृहिकल है।

हमारा विश्वास है कि वास्तिविक राजनीतिमे मोवियट रूसने जो ये दुस्साहम-पूर्ण कार्य किये उनसे उसके उद्देश्यको नुकसान ही हुआ है; चाहे सत्ताकी, राजनीति-की भाषामें उसकी ताकत बढ़ गई हो। कारण यह है कि रूसकी शक्ति तो उन आदर्शवादों और सिद्धांतोंमें थी जिनका कि वह समर्थन करता था। वे सिद्धांत भले ही आजभी वहां हों—कौन जानता है?—लेकिन वह आदर्शवाद तो कमजोर पडता जा रहा है और दुनिया इस हानिसे बहुत-कुछ खो बैठी है। हम दावेके साथ कह सकत है कि लड़ाईके इन दिनामें भी निरे अवसरवादसे मिलनेवाली ऐसी कामयाबीसे जिसमें कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है कोई भी देश बहुत दूर नहीं जा सकता।

लेकिन रूसके बारेमें फैसला करते समय हमें याद रखना चाहिए कि साम्राज्यवादी राष्ट्रोंने उसके साथ जो कुछ किया है उसीका बदला वह उन्हें चुका रहा है। ये राष्ट्र आज अगर डरके मारे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ चालाकियां चली गई हैं और उन्हें हराया गया है, तो इससे हमारे हृदयमे उनसे सहानुभूति होना जरूरी नहीं है।

इंग्लेंड और कुछ दिन पहले फासकी बुनियादी नीति सोवियटकी नीतिके खिलाफ रही है। उन्होंने इस आशासे नात्मी जर्मनीके आगे समर्पण कर दिया कि हिटलर पूर्वकी ओर बढ़ेगा और मोवियटको खतम कर देगा। उन्होंने रूसके प्राथ, ऐसे वक्तमें भी, जबिक खतरा उनके सिरपर खड़ा था, सुलह करनेसे इन्कार कर दिया। अपनी साजिशोंमें ये नाकामयाब रहे। अब भी क्वांबिक लड़ाई चल रही है हर वक्त अंदर-ही-अंदर यह कोशिश जारी है कि उसे सोवियट-विरोधी युद्ध बना दिया जाये। पिछले तीन महीनोंमें जो कुछ हुआ है उसके बावजूद अब भी यह मुमिकन समभा जाता है कि घटना-चक्र एकदम पलटे और पिचमी राष्ट्र रूसके खिलाफ संयुक्त हमला करनेके लिए जर्मनी और इटलीके साथ मिल जायें। फेंच सरकार आज जितनी सोवियट-विरोधी है, उतनी और कोई सरकार नहीं है। हालही में रूसके पोलेंडपर हमला करनेसे भी पहले ब्रिटिश, अमरीकन और फेंच अखबारोंमें रूसपर जोरोंके हमले हुए हैं। खबर है कि इटली फिनलेंडको हथियार, हवाई जहाजोंकी मशीने और गोला-बारूद भेज रहा है। इटलीके वालंटियर भी वहां भेजे जायेंगे, ऐसी सम्भावना है।

साफ है कि यह मामला रूस और फिनलेंडके बीचका ही नहीं है, बिल्क उससे बहुत-कुछ ज्यादा है। इस सबसे यह पता चलता है कि उस सोवियट-विरोधी मोर्चेने जिससे रूसके राजनेता बरसोंसे डरते आ रहे हैं, ऐसी अजीब शक्ल अस्तियार की है। इस बातसे डरकर इस खतरेका मुकाबला करनेके लिए इसने अपने चारों तरफ किलेबंदी करनेकी कोशिश की है और बाल्टिक राज्योंमें उसकी जो नीति रही है, वह भी इसी बातको जाहिर करती है। फिनलेंडका डर उसे नहीं है, बिल्क डर उसे यह है कि कहीं फिनलेंडके प्लेटफार्मपर कूद-फांदकर दूसरे राज्य उसपर हमला न कर दें।

कुछ बरसोंसे यह बात सब जानते हैं कि नात्सियोंने कूटनीतिंगे फिनलैंडमें होकर रूसपर हमला करनेकी योजनाएं बनाई थीं। नक्शेपर निगाह डालनेसे पता चलेगा कि यह कितना व्यावहारिक हैं और किस प्रकार फिनलेंडकी सरहदसे लेनिनग्रेडके बड़े नगरतक आसानीसे फौज जा सकती हैं। इस वातको ध्यानमें रखते हुए सोवियट सरकारकी अपने इस महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध केन्द्रको बचानेकी उत्सुकता समभमें आ सकती है।

जबसे इंग्लैंड-फांस-जर्मनीकी यह लड़ाई शुरू हुई है, तभीसे सोवियटकी नीति संभावित हंमलेसे अपनेको बचाने और अपनी स्थितिको मजबूत करनेकी रही है। यह नीति (संधिक बावजूद भी) नात्सियों और अंग्रेजोंके दावोंके खिलाफ रही है। असलमें वह स्वार्थपूर्ण रूपसे सोवियट-समर्थक रही है। हाल हीमें रूसने जो कुछ किया है, उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन दुश्मनोके संभावित मेलके खिलाफ अपने बचावकी उसकी हार्दिक इच्छाको हम पूरी तरहसे समभ सकते हैं। नतीजा यह हुआ है कि इस नीतिसे मित्र-राष्ट्र जितने कमजोर हुए हैं, उससे ज्यादा नात्सी जर्मनी कमजोर हुआ है। जर्मन सत्ता उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्वमें शिकंजेमें आगई है और अगर सोवियटोंको नहीं हटाया जायेगा, तो उन दिशाओंमें नात्सियोंके बढ़नेके तमाम सपने खत्म हो जायेगे।

हम फिर इस वातको याद रखें कि ब्रिटिश और फेंच साम्राज्यवादको जितनी घृणा नात्सीवादसे है, उससे कहीं ज्यादा सोवियट रूससे है। इस बातकी संभावना है, और इसको हम दरगुजर नहीं कर सकते कि कुछ राष्ट्र आपसमें मिल जायें और सोवियटके खिलाफ खड़े होकर उसे नष्ट करनेकी घमकी दें। हम नहीं सोचते कि इतने पर भी उनकी जीत हो सकती है। लेकिन रूसका जो महान् प्रयोग चल रहा है, उसमें कोई रुकावट आ गई या वह खत्म हो गया, तो यह बड़े दुखकी घटना होगी। यह जरूर है कि इस प्रयोगमें बहुत-सी अवांछनीय बातें भी हुई है, जिनपर हमने बहुत अफसोस किया है; लेकिन फिर भी लाखों-

सोवियट रूस ही था जिसने खुशीके साथ फिनलैंडको आजादी दे दी और सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे फिनलैंडके प्रधानमंत्रीने खुद कहा था कि सोवियटकी मांगोंसे फिनलैंडकी आजादीको कोई खतरा नही हुआ। लेकिन फिनलैंडके पीछे छिपकर तो दूसरी ताकते वार करने लगीं और आज फिनलैंडमें जो कशमकश चल रही है, वह इसी संघर्षका फल है।

इसलिए हम होशियार रहें और एकतर्फा व पक्षपातपूर्ण खबरोंपर समयसे पहले निर्णय न करें। लेकिन जहांतक हिंदुस्तानके हम लोगोंका संबंध है उनके लिए तो नसीहत स्पष्ट है। आज दुनियाके हरेक देशको अपने बचावका उपाय करना होगा और हरेक आदमीको अपनी ही ताकतपर भरोसा करना होगा। हम भी अपनी शक्तिका अपने ही अहिंसात्मक लेकिन प्रभावशाली ढंगसे निर्माण करे, जिससे हम साम्प्राज्यवादके हर तरहके हमलोंका मुकाबला करके हिंदुस्तानकी आजादी हासिल कर सके।

३ सितम्बर, १९३९

: १६ :

#### अब रूसका क्या होगा ?

पिछले कुछ महीनोंमें बहुत-से हेर-फेर हुए हैं, बहुतेरी मुसीबतें आई है और दुनिया और भी गहरे दलदलेंमें फंसती जा रही है। भविष्य अनिश्चित और अन्धकारपूर्ण है और वह ज्वलंत आदर्शवाद जो कि तीन बरसोंके संघर्षों और विश्वासघातोंमें भी किसी तरह बच रहा था, आज गायब होता नजर आ रहा है। दुनियामें लड़ाई और हिंसा, आक्रमण और कूटनीति और विशुद्ध अवसर-वादका बोलबाला है और आगे आनेवाली चीजोंकी शक्ल और भी अस्पष्ट और विरूप होती जाती है। राजनीतिज्ञोंकी लच्छेदार भाषाकी कोई परवा नहीं करता न उनपर कोई भरोसा करता है और न उनके वायदोंपर ही किसीको यकीन आता है। नई आनेवाली व्यवस्था और सच्चा होनेवाला सपना अब कहां चला गया? किसके पेटसे वह पैदा होगा? क्या इस बढ़ती हुई बदअमनीके आकाशमें

विश्वबंधुता और स्वतंत्रता से उज़्वल भाग्य-नक्षत्र का उदय होगा ?

शायद हमारा निराश होना उचित नहीं हैं, और हम श्रद्धा और साहस खां बैठे हैं। भविष्य ऐसा अंधकारपूर्ण नहीं हैं जैसा आजकी दुनिया हमें सोचनेको मजबूर कर रही हैं। मगर उस भविष्यकी जड़ें वर्तमान ही में है और वह उसी जमीनक्कर पनपेगा भी, जिसपर आज हम खड़े हुए हैं। इसीसे आज हम हिम्मत छोड़े बैठे हैं। लड़ाई और उसके साथ आनेवाले आतंकसे भी हम उतने निराश नहीं होते जितने उन आदर्शोकी कमजोरीसे कि जिन्होंने अबतक हमें ताकत दी हैं। वे आदर्श मौजूद जरूर हैं; लेकिन अंदेशे पैदा हो गये हैं और वे मनको डगमगा रहे हैं। क्या मानव जाति इन आदर्शोको प्रत्यक्ष करनेके लिए तैयार हैं? क्या यह निकट भविष्यमें ही उन्हें पा सफती हैं?

करीब-करीब सभी जगह (हालांकि हिंदुस्तानमें उतना नही) प्रगतिशील शिक्तयोंका कमजोर पड़ जाना आज सब बातोंसे अधिक महत्व या दुखकी बात है। धक्के-पर-धक्के लगनेसे वे चकनाचूर होकर गिर पड़े हैं और वे उस अस्त-व्यस्त और मायूस फौजकी तरह हो गये हैं जो नहीं जानती कि अब किधर मुड़ना हैं? आशाओं और अकांक्षाओंका उनका प्रतीक सोवियट रूस उस ऊंचे मिहासनसे उतर आया है, जहां उसके उत्कट बहादुरोंने उसे बिठा दिया था और दिखावटी राजनैतिक लाभके लिए उसने अपनी नैतिक प्रतिष्ठा और मित्र-ताको बेंच डाला है।

रूसके बारेमें उदासीन रहना किसीके लिए कभी आसान नहीं रहा; या तो उसकी सूब तारीफ की गई है और उसे बढ़ावा दिया गया है या फिर उससे निहायत नफरत की गई है। ये दोनों ही रवैये लाजिमी तौर पर गलत थे; लेकिन फिर भी दोनों समफमें आ सकते थे। जो लोग स्थापित स्वार्थों और पुराने विशेषाधिकारोंको छातीसे लगाये हुए थे और देखते थे कि रूस उन दोनोंकी जड़ें उखाड़ फेकेगा, उनमें उसके लिए घृणा होना स्वाभाविक था। और जो लोग पुरानी व्यवस्थामें होने वाले संघर्शों और मुसीबतों से ऊव गये थे, उनके दिमाग में एक अधिक उपयुक्त और अधिक वैज्ञानिक आर्थिक प्रणालीपर खड़ी हुई एक नई व्यवस्थाके लिए उत्साह भर आया था। इस बड़े भारी कार्यसे वे जोशीले लोग इतने खश हो गये कि उनके साथ जो बहत-सी बराइयां आई. उनको दरगजर

या माफ कर दिया। वह ठीक ही था। सबसे ज्यादा वकत तो रूसमें हुए बुनियादी हेरफेर की थी, फिर भी यह उसके साथ कोई उपकार नहीं था कि जो भी चीज उसकी तरफमे होती, उसे बिना सोचे समभे मंजूर कर लिया जाता। अगर कोई राष्ट्र या जनता आत्मतुष्ट हो जाती है और तमाम आलोचनाओं को अनसुना कर देनी है तो वह कभी खुशहाल नहीं हो सकती।

रूसने .जो योजनाएं बनाईं और कई दिशाओं में जो अद्भुत उन्नति की, उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। तब आई ढ़ेर की ढ़ेर आपित्तयां, जिन्होंने उसकी आशाओं पर अंधे रा छा दिया। भले ही वे सब या अधिकांश आपित्तयां उचित भी ठहरती; लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऐसे षड्यन्त्र और बिगाड़ ऐसे देशमें होने ही क्यों चाहिए कि जो एक महान् क्रांतिमें से निकल चुका हो? अंदरूनी हालत अच्छी नहीं थी। हिसा होने लगी और आलोचनाओं को दबाया जाने लगा। लेकिन चोटी पर होने वाले संघर्षों का आम जनताके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वह तरक्की करती रही। यह आधिक व्यवस्था अपने आपमें मुनामिब ही थी।

रूसकी अन्देरूनी हालतोंके बारेमें चाहे कुछ भी शंकाएं रही हों, लेकिन बाहरी नीतिक बारेमें किसीको कोई शक न था। हर साल वह नीति शांतिपर, सामूहिक सुरक्षिततापर और आक्रमणका विरोध करनेवाले लोगोंको सहायता और बढ़ावा देनेपर टिकी रही। उस समय जबिक नात्सी और फासिस्ट ताकतें खुले आम लेकिन निर्लज्जतापूर्ण आक्रमण करती जा रही थीं और इंगलैण्ड और फांस अपनी विदेशी नीतिसे उनको मदद पहुंचा रहे थे, तब सोवियट रूस अन्तर्राष्ट्रीय शांतिकी स्पष्ट और संगठित नीतिका प्रतीक बना हुआ था। चूकि उसने प्रश्चिमी यूरोपियन नाकतोंकी धोखेभरी साजिशोंमें उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उसकी अधहेलना की गई, उसका अपमान किया गया और उसे नीचा दिखाया गया।

एक बड़े राष्ट्रके लिए इस कड़वी गोलीको निगल जाना मुक्किल था। उससे नाराजगी हुई और बदला लेनेकी इच्छा भी। गोली तो दूर फेंक दी गई लेकिन इस कार्रवाईमें रूस बहुत ज्यादती कर गया, क्योंकि दुनियाकी नजरमें जिस उद्देश्यके लिए उसका अस्तित्व था, उमीको खोकर उसने अत्यंत सस्ते अवसरवाद की नीति ग्रहण कर ली।

रूस-जर्मन संधिसे एक भारी धक्का लगा और जिस तरीकेसे और जितने

वक्तमें वह हुई, उससे इस अवसरवादकी खासतौरसे गंध आती थी। लेकिन उसका कारण समक्त में आ सकता था और थोड़ा-बहुत समक्ताया भो जा सकता था। बादको बाल्टिक प्रदेशोंमें जो नीति चली, वह तो हमें एक कदम और आगे ले गई। इसकी भी सफाई थी—कि माध्यिट अपनी उत्तर-पश्चिमी सरहदको हमलेसे बचाना चाहता था और हर कोई जानता था कि वह एक खतरेवाला इलाका था भी। फिर भी हमारे शक बढ़ते ही गये।

उसके बाद फिनलैण्डपर हमला हुआ। फिनलैण्डसे जो मांग की गई व हसकी आइंदाकी हिफाजतके खयालसे कुछ-कुछ मुनासिव थीं। पर यह भी याद रखना चाहिए कि हरएक वड़ा राष्ट्र हिफाजनका बहाना लेकर अपनी सरहद बढ़ाना चाहता है। लड़ाईके जमानेमें और ऐसे वक्तमे जबिक यूरोपमें भगड़ेकी संभावना होती जिससे रूसपर संयुक्त हमला किया जा सकता, तब तो सरहद और लेनिनग्रेडके बड़े और महत्वपूर्ण नगरको वचानंकी इच्छा समभमे आ सकती थी लेकिन फिनलैण्डपर जो फौजी हमला हुआ वह तो इन मीमाओंको भी पार कर गया, ओर रूस हमलावर राष्ट्रोंकी कतारमें आ खड़ा हुआ। इससे उसने उन परम्पराओंको थोखा दिया जिनका उसने खुद इतने बरस पालन किया था। इस भारी गलतीके लिए उसे बड़ी भारी कीमत ऐसे सिक्केमे चुकानी पड़ी कि जिसका हिसाब नहीं लग सकता; क्योंकि असस्य मानव प्राणियोंकी इच्छा और आदर्शोंकी भित्तिपर वह बना हुआ था। कोई भी आदमी या राष्ट्र इस अमूल्य वस्तुके साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसे भारी नुकसान हुए बिना नही रहा सकता। फिर उसका तो कहना ही क्या जिसे अपने बुनियादी सिद्धांतो और आदर्शोंपर गर्व रहा हो?

शायद यह सच है कि सोवियट रूस कभी इस वातकी उम्मीद नही करता था कि फिनलैण्डवाले इतने जोर शोरसे उसका मुकाबला करेंगे। उसको भरोसा था कि वे लड़ाईका खतरा उठानेके बिनस्बत अपनेको उसके हवाले कर देंगे, जैसा कि बाल्टिक राज्योंने किया था। मुमिकन है कि सोवियट सरकार यह आशा करती हो कि फिनलैण्डके कार्यकर्ता और किसान लालसेनाके हमलेका स्वागत करेंगे। इन दोनों खयालोंमें वह गलतीपर थी। इस वातमें कोई संदेह नहीं है कि फिनलैण्डकी मदद इटली, फ्रांस और इगलैण्ड कर रहे थे और अब भी कर रहे है और इस तरह वह सोवियट विरोधी संगठनका केन्द्र बन गया था

यह भी सच है कि जो खबरे हमें मिलती है वे बहुत ही विगड़ी हुई एकतरफा होती है। हम उनपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि फिनलैंग्डके लोग राष्ट्रीय दृष्टिसे एक होकर इस हमलेका मुकाबला कर रहे हैं ओर बहाके ट्रेड यूनियन और िक्सान लोग दोनों उसकी पीठपर है। एक छोटा-सा जनतन्त्रीय राष्ट्र पहादुरीके नाथ अपनी आजादी की खातिर हमलेके मुकाबलेमें लड़ रहा है और यह लाजिमी है कि सबकी सहानुभूति उसकी ओर हो।

फिनलैण्डमं होनेवाली यह लड़ाई हर जगह की विरोधी शक्तियों के लिए विधाता-का एक विशेष वरदान बनकर आई है। इसकी आड़में वे अपने आक्रमणों और विश्वासघातों को छुपाकर, जिन लोगोंपर दमन किया जा रहा है उनके हिमायती बनकर, इस आक्रमणके विश्व उठ खड़े होनेका दिखावा करने लगे हैं। समाजवाद और सोवियट रूसके साम्यवादी राष्ट्रके प्रति उनको जो घृण। थी उसे काम करने के अनुकूल वायुमंडल अब मिल गया है। जो राष्ट्र-संघ आस्ट्रिया और चेको-स्लोवा-कियापर बलात्कार होने के वक्त मजे से चैनकी नीद सोता रहा था, जिसने म्यूनिकके समभौतेको बड़ा तत्वज्ञानी वनकर मजूर कर लिया था, जिसने स्पेनके मामलेमें दस्तंदाजी न करनेकी वदनाम नीतिकी तरफसे आखें मूद ली थी और पोलैण्डपर जो नात्सी हमला हुआ उसके ब्रारेमें जिसने एक शब्दतक नही कहा था, वह अकस्मात् जाग पड़ा है और सोवियट रूसपर चोट करनेका एक हथियार बन रहा है।

लेकिन हर जगह—योरप, अमरीका और एशियामे—प्रगतिशील विचारों-पर जो इसका असर पड़ा है, दुःख़की वात दरअसल वही है। जिनके हाथमें आज रूसकी सरकार है उन्होने अपने उद्देश्यपर इतनी गहरी चैट की है कि जितनी एक या बहुतसे दुश्मन भी मिलकर नहीं कर सकते थे। सद्भावनाओंकी जो बड़ी पूजी उनके पास थी, उसे उन्होंने खो दिया और उसके साथ हमलेको जोड़कर उन्होंने समाजवादके उद्देश्यको हानि पहुंचाई। उन दोनोंमें कोई जरूरी वास्ता नहीं है और उन्हें दूर-दूर ही रखना अच्छा है। लेकिन सोवियटके आक्रमणकी हिमायत और सरफदारी करना या चुपचाप रहकर उसे मंजूरकर लेना समाजवादके साथ बुरा करना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने सोवियट सरकारकी हरेक प्रवृत्तिका समर्थन करना अपना धर्म बना लिया है और जो कोई ऐसी प्रवृत्तिकी आलोचना या निदा करता है, उसे वे विधर्मी और बागी करार देने हैं। यह अंध-विश्वास है, जिसका विवेकसे कोई संबंध नही है। क्या इसी बुनि-यादपर हम यहांपर या किसी और जगह आजादीकी इमारत खड़ी कर सकंगे? दिमागकी सलामती और अपने मकसदकी सचाई छोड़ देनेसे खुद हमें और हमारे उद्देश्यकों भी खतरा ही हो सकता है। दूसरी किसी जगह हमारे लिए किये गये फैसलोंसे हम बंधे हुए नहीं है। हम अपने निर्णय आप करते है और अपनी नीति खुद बनाते हैं।

रूसके खिलाफ जो बिगडे और इकतरफा प्रचारकी बाढ इधर आ रही है, उससे हमें होशियार होना चाहिए। विदेशोंमें या हिंदुस्तानमें रूपपर जो बेदर्दिके आक्रमण हो रहे है, उनसे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हमें समाजवादमें श्रद्धा है तो उसको कायम रखना होगा और भरोसा रखना होगा कि समाजवादी व्यवस्था ही दुनियोंकी बुराइयोंका दूर कर सकती है। हमें यहां याद रखना होगािक बहुत-सीं बुराइयोंके होते हुए भी सोवियट रूसने इम आधिक पद्धतिको कायम करके बहुत बड़ा काम किया है और अगर इस योजनाका, जो भविष्यके लिए बहुत आशाप्रद है, अंत हो जाये, या वह कमजोर हो जाये, तो वह बड़े दु:खकी बात होगी। हम उसमें हिस्सेदार न बनेंगे।

लेकिन हमें यह भी समक्ष लेना चाहिए कि सोवियट सरकारने बहुतम मामलोंमे बहुत ज्यादा गलती की है और हिसाका, अवसरवादका और सत्तावादका बहुत आसरा लिया हैं। अपने साधनोंको उसने बुराइयोंसे वरी रखनेकी कोशिय नहीं की, और इसलिए इन साधनोंके साथ मेल बैठानेके लिए उनके उद्देश्योंको इधर-से-उधर किया जा रहा है। साधन तो उद्देश्य नहीं है। हा, वे उनपर काबू रखते हैं। लेकिन साधनोंका उद्देश्यके साथ मेल होना चाहिए, नहींतो उद्देश्यका रूप बिगड़ जायगा और उस ध्येयसे बिलकुल भिन्न हो जायेगा जो हमारे लक्षमें था।

इसलिए हिंदुस्तानकी ओरसे हम अपनी दोस्ताना हमदर्दी रूसके समाज-वादके प्रति दिखाने हैं। अगर उसे तोड़नेकी किसी भी प्रकारकी कोशिश की जायेगी तो उसको हम बहुत नापसन्द करेंगे। लेकिन रूसकी सरकारकी राज-नैतिक चालों और आक्रमणोंसे हमारी सहानुभूति नहीं है। फिनलैंग्डके खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, उसमें हमारी सहानुभूति फिनलैण्डके लोगोंके साथ है कि जिन्होंने अपनी आजादीको कायम रखनेके लिए इतनी बहादुरीसे लड़ाई लड़ी है। अगर रूस इसमें हठ किये जाता है तो इसका परिणाम उसके और दुनियाके लिए घातक होगा।

और यह भी हमें याद रखना होगा कि संक्रमण ओर परिवर्तनके इस क्रांति-कारी युगमें जब कि हमारे पुराने आदर्श गड़बड़ हो गये हैं, और हम नये मार्गकी खोजमें हैं, तो हमें अपने मन को स्वस्थ और ध्येयको दृढ बनाये रखना चाहिए और उन साधनों और तरीकोंपर भी अटल रहना चाहिए कि जो उचित हों और हमारे आदर्शों और ध्येयोंके अनुरूप हों। इन ध्येयोंकी प्राप्ति हिंसा या सत्तावाद या अवसरवादसे नहीं होगी। हमें अहिंसाका पालन करना होगा। उचित कर्तव्यमें डटना होगा और इस प्रकार उस आजाद हिंदुस्तानका निर्माण करना होगा कि जिसके लिए हम पसीना वहा रहे हैं।

१६ जनवरी, १९४०

: १७ :

# **ब**ड़खड़ाती दुनिया

पिछले कुछ हफ्तोंमें हिंदुस्तानको अचानक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और भारत-पर होनेवाली उसकी प्रतिक्रियाके बारेमें गंभीर होकर सोचना पड़ा है। हममेंसे कुछ लोग कई बरसोंसे अन्तर्राष्ट्रीय कार्योंमें टांग अड़ाते रहे हैं और कभी-कभी देशके बहुतेरे लोगोमें अबीसीनिया, फिलस्तीन, चेको-स्लोवाकिया, स्पेन और चीनके बारेमें थोड़ी देरको दिलचस्पी पैदा होती रही है। मगर बुनियादी तौरपर तो हम एक राष्ट्रके नाते अपने ही राष्ट्रीय मसलोंमें बहुत ज्यादा मशगूल रहे। योरपमें लड़ाई छिड़ जानेसे लाजमी तौरपर विदेशकी घटनाओंमें और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए थी। पर यह सब होते भी आखिर वह लड़ाई तो दूरदराजकी ही थी और हमारी उत्सुकता एक दर्शक-की-सी थी। १० मई हिंदुस्तानके इतिहासमें मशहूर है। इस दिन पश्चिमी योरपके निचले देशों, हालैण्ड और बेलिजियमपर हमला हुआ। बादमें में जो घटनाएँ एकके बाद एक तेजीसे घटित हुईँ, उन्होंने हमारे दिमागमें थोड़ी देरकी सरगर्मी पैदा करदी है और लड़ाईसे हो सकनेवाले नतीजोंको हमारे पास ला दिया है। नई समस्याएं अचानक हमारे सामने आ गई हैं, और हमें एकदम नई परिस्थितियोंका सामना करना है।

ऐसी विकट परिस्थितियों में कांग्रेस कार्य-समितिकी पिछली दो बैठकें हुईं और सिमितिने उनसे अपना मेल बैठानेकी कोशिश की। जनताने कार्य-सिमितिके प्रस्ताव देखे हैं और उनके बारेमें दलीलें भी हुई हैं। अगर हम उस अजीब और बदलनेवाली दुनियाको, जिसमें हम रहते हैं, समफ्रना चाहते है तो योरपमें जोकुछ हुआ, उसपर और आगे क्या-क्या नतीजे निकलेंगे इसपर निष्पक्ष होकर विचार कर लेना अच्छा होगा। मनमें कोई इच्छा रखकर उसके मुताबिक सोचना-विचारना कभी कामका नहीं होता, लेकिन आज तो वह खतरनाक है। आज भले ही और सारी चीजें इतनी बदल गई हों कि पहचानी भी न जा सकें, लेकिन हम सबोंकी पुरानी लीकपर चलते जाने की पुराने नारे बुलंद करते रहनेकी और पुरानी बातोंको ही सोचते रहनेकी बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। बुनियादी सिद्धांतों और उद्देश्योंमें एक खास स्थायित्व और सिलिसला होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ असलियत चाहती हैं कि हम अपने आपको उनके साथ निभा लें।

क्या-क्या हो चुका है ? योरपका नक्शा बिलकुल पलट गया है और बहुत-से राष्ट्र अब नहीं रहे हैं। पोलैण्ड गया, डेनमार्क और नार्वेने सर भुका दिया, हालैण्ड-की हार हुई, बेलिजयमने घुटने टेक दिये और फ्रांसका पतन हुआ—एकदम और पूरी तौर से। ये सब जर्मन साम्राज्यके पेटमें समा गये। बाल्टिक देशों और बसरेबियाको करीब-करीब सोवियट रूसने हुड़प लिया।

ये उलट-फेर बहुत बड़े-बड़े हैं मगर फिर भी दिन-पर-दिन यह अधिक-से-अधिक दिखाई देता जा रहा है कि यह तो जो कुछ होनेवाला है, उसकी भूमिका भर है। हम महज एक बड़ी दूर-दूर फैली लड़ाई और उससे होनेवाली भयंकर बरबादियोंको ही नहीं देख रहे हैं, बिल्क आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण कांति-युगमें रह रहे हैं—जो आज तकके इतिहासके प्रश्नोंमें आये हुए युगसे भी अधिक व्यापक और विस्तीण हैं। इस युद्धका परिणाम कुछ भी हो, यह इन्किलाब तो अपना

काम पूरा करके ही रहेगा। जब तक यह होता रहेगा, तब तक हमारी इस धरती-पर शांति और सत्ऋत कायम नहीं हो सकता।

हमें यह समक्ष ही लेना चाहिए कि पुरानी दुनिया थीत चुकी है—चाहे वह हमें पसन्द हो या नहीं । जो लोग उसके सबसे ज्यादा प्रतीक रहे है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा । वे तो उस गये-गुजरे कलके भूतमात्र बनकर रह गये हैं ।

अगर अन्तमे नात्सी लोग जीते, जैसा कि संभव दीखता है, तो वे यूरोप और दुनियाकी क्या हालत कर डालेंगे इसमें कोई शक नहीं रह गया है। वे जर्मनीके नेतृत्व और कब्जेमें एक नये ढंगका योरपीय संघ बना डालेंगे—योरपको एक नात्सी साम्प्राज्य बना डालेंगे। छोटे-छोटे राष्ट्र नहीं रहेंगे और न रहेगा प्रजातन्त्र—जैसा कि हमने उसे समभा है—और न पूजीवादी व्यवस्था रहेगी जैसी कि अब तक चली आ रही है। एक प्रकारका राष्ट्रीय पूंजीवाद योरपमें फूलेफलेगा और बड़े-बड़े उद्योग जर्मनीके प्रदेशमें केन्द्रित हो जायेंगे और दूसरे बड़े बड़े देश—जिनमे फांस भी शामिल होगा—करीव-करीब खेतिहर देश रह जायेंगे। इस प्रकारकी प्रणाली एक सामूहिक महाराष्ट्रीय अर्थनीतिपर खड़ी की जायगी और उसपर सत्ताधारियोंका कब्जा होगा। नात्मी माम्प्राज्यके उपनिवेश, खासकर अफीकामें, हो जायेंगे, मगर वह दूसरे गैर योरपियन देशोंकी अर्थनीतिको भी कब्जेमें करने और उनके निवासियोंकी श्रम-शक्तिका उपयोग करनेकी कोशिश में रहेगा। इस तरहके शक्तिशाली सत्ताधारी सघका आर्थिक भार भयंकर हो जायेगा और रही सही दुनियाको अपने-आप उसके साथ निबाह करना और चलना पड़ेगा।

तो ऐसी है नात्मियोंकी योजना । अगर यह पूरी हुई तो इंगलैण्डका क्या होगा ? अगर जर्मनीकी पूरी-पूरी विजय हुई तो इंगलैण्ड ऐसा राष्ट्र नहीं रह जायेगा कि जिसकी कोई पूछ हो । योग्पमें उसका कोई असर नहीं रह जायेगा; साम्प्राज्य उसका छिन जायेगा । फिर चाहे वह जर्मनीकृत योरपीय संघमें शामिल हो चाहे न हो, इसका कोई मूल्य न होगा । अंग्रेजी राज्यका केन्द्र हटकर दूसरी जगह, बहुत मुमिकन है कनाड़ामें, चला जायेगा और वे लोग अमरीकाके संयुक्त-राष्ट्रसे निकट संपर्क स्थापित कर लेंगे या उसीमें मिल भी जायेंगे । यह बहुत-कुछ सोवियट रूपर निर्भर रहेगा । इसमें शक नहीं कि रूसको

नात्सियोंकी ताकतका इतनी तेजीसे बढ़ना कर्तई नापसन्द है, क्योंकि वह आगे जाकर उसके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर भी चाहे जो हो वह इस परिवर्तनके मुआफिक हो जायेगा, बशर्ते कि लड़ाई बहुत असे तक न चलती रही और लड़नेवाले थक न गये।

जर्मनीकी तेजीसे जीत होती गई तो इस तरह नात्सी साम्राज्य योरपमें कायम हो जायेगा, जिससे उसके कब्जेमे बड़े-बड़े प्रदेश आ जायेंगे। पूरवमें उसका संबंध जापानसे हो सकता है। दो और संघ कायम रहेंगे—सोवियट रूस और संयुक्त-राज्य अमरीका—जो दोनोंके दोनों खासकर जर्मनीके दुश्मन है। भले ही लड़ाई खत्म हो चुके मगर इन शक्तिशाली साम्राज्योमें भी भविष्यमें होनेवाली लड़ाईके बीज बने रहेंगे।

और अगले ही कुछ महीनोमे अगर नात्सियोंकी जीत न हुई तो क्या होगा ? शायद एक अमें तक लड़ाई चलेगी, जिसमें दोनों पक्ष बुरी तरह थक जायेंगे और दोनोंको भारी नुकमान बैटेगा । इंग्लैण्ड और योरपका आर्थिक ढांचा बिखर जायेगा और उसका एक ही मुमिकन नतीजा यह होगा कि एक मुख्तिलफ आर्थिक प्रणालीकी बुनियादपर राष्ट्रोंका संघ या विश्व-संघ कायम होगा——और उत्पत्ति, निर्यात और वितरणपर संसारका कड़ा नियन्त्रण रहेगा । आजकी पूंजीवादी प्रणाली मिट जायेगी । ब्रिटिश साम्प्राज्यका खात्मा हो जायेगा । छोटे-छोटे राष्ट्र स्वतन्त्र इकाई बनकर नही रह सकेंगे । हो सकता है कि धनका अर्थ भी बदल जाये ।

इसलिए हर हालतमें इस युद्धसे मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होगा जोकि मौजूदा हालतके ज्यादा मुआफिक होगा, जिनमें राष्ट्रोंके बीच निकटतर संबंध स्थापित हो जायगा और अंतर्राष्ट्रीय रुकावटें मिट जायंगी जर्मनीकी ताकत आज उसकी अदम्य शक्ति और बड़ी फौजोंमें नही है जितनी इस बात में है कि शायद आप-ही-आप वह ऐतिहासिक घटनाओंका निर्माता हो गया है। वह इतिहासको बुरी दिशामें ले जानेकी कोशिश में है; थोड़ी देरको वह उसमें सफल भी हो सकता है। फांस और इंगलैण्डकी कमजोरीका खास कारण यही हुआ कि वे ऐसी प्रणालियों और ढ़ांचोंसे चिपटे रहे, जो बर्बाद होनेवाले थे। उनके साम्राज्यमें या उनकी आर्थिक प्रणालीमें कोई चीज ऐसी थी जो

नष्ट होती थी । उनको पिछले बीस बरसोंमें बार-बार मौका मिला था कि वे अपने आपको इतिहासकी परिस्थितियोंके अनुकूल बना लें और सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय स्वतन्त्रतापर टिकी हुई एक वास्तिविक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करनेमें नेतृत्व करें । वे पिछले जमानेमें मिले अपने लाभोंको न छोड़ पाये और स्थापित स्वार्थों और साम्राज्यसे चिपटे रहे और आज जब वे सबसे हाथ धो बैठे हैं, तो अब क्या हो सकता है ?

कुछ समयके लिए तो फांस मिट ही गया, लेकिन इंग्लैण्डने अब भी सबक नहीं लिया वह अब भी साम्राज्यकी बात कर रहा है और अपने खास हितों व स्वार्थों को बनाये रखना चाह रहा है। आज यह देखकर अफसोस है कि एक महान् जाति इतनी अंधी हो गई है कि उसे और कुछ नहीं सूभ रहा है। सूभता है तो सिफं यही कि एक वर्गके संकुचित हित कायम रहें। वह सारा खतरा उठानेको तैयार है; लेकिन ऐसा कार्य करनेको तैयार नहीं जिससे वह दुनियाके साथ हो जाये और बड़े-बड़े कदमसे चलनेवाली महान् ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अनुकूल बन सके।

१६ जुलाई, १९४०

: १5:

# हमारा क्या होगा ?

जर्मनीकी हार होगी कि जीत ? इससे योरप और दुनियाके भविष्यमें बेशक बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर भी दोनोंमें से कोई एक बात होनेसे ही ऐसी खास तब्दीलियां होंगी जिनका असर काफी गहरा होगा। छोटे-छोटे राष्ट्र मिट जायेंगे और उनकी जगह या तो विश्व-संघ कायम हो जायगा, या तीन या चार संघ-राज्य कायम हो जायेंगे। अगर दूसरी बात हुई तो भीतरी और बाहरी दोनों तरहके लड़ाई-भगड़े चलते रहेंगे। अंदरूनी भगड़े इस कारण रहेंगे कि साम्राज्यमें उन दूसरे राष्ट्र या देशवासियोंपर जबरन शासन होता ही है, जो अपने आपको आजाद करनेकी कोशिश करते हैं। बाहरी भगड़े इस कारण रहेंगे कि दूसरे संघ-राज्यों या साम्राज्योंसे उनका मकाबला रहेगा। हरेक शायद कोशिश

करे कि उसके प्रदेशों में स्वावलंबी अर्थनीति (autarchy) कायम हो, परन्तु इससे संतुलन या स्थायित्व पैदा नहीं हो सकता और शांतिसे या फिर लड़ाईसे एक अकेला विश्व-संघ स्थापित होकर रहेगा। अनिवार्य रूपसे ऐसा होकर रहेगा; क्योंकि इसको छोड़कर दूसरा रास्ता तो आपसमें बड़ी-बड़ी बरबादियां करते रहने और जंगली हालतमें चले जानेका है। आजाद राष्ट्रोंके सच्चे संगठनसे ही ऐसा विश्व-संघ बन सकेगा। जबरन थोपी हुई व्यवस्थाके मानी तो यह होंगे कि जिसे संघ कहा जाता है वह तो एक ऐसा संघ-राज्य होगा, जिसके अन्दर उसीकी बरबादीके बीज मौजूद होंगे।

युद्धका नतीजा कुछ भी हो, यह साफ दिखाई देता है कि अंग्रेजी साम्राज्यका खात्मा हो जायेगा । इसके लिए काफी कारण है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, मगर युद्ध-चक्रने यह बात स्पष्ट कर दी है । भले ही कई संघ-साम्राज्य बन जायें, लेकिन आज ब्रिटिश साम्राज्यकी जैसी बनावट है, उस शक्लमें तो वह नहीं रहेगा। हो सकता है कि इंगलैण्ड-अमरीकाका सम्मिलित संघ बन जाये और दूसरे देश भी उसमें शरीक हो जायें या एक संघ-साम्राज्य कायम हो जाये । ऐसे संघ या साम्राज्यमें इंगलैण्डका दर्जा निचला रहेगा। आज इंग्लैण्ड के पास जो दूर-दूर फैला हुआ साम्राज्य है उस किस्मका माम्राज्य आइन्दा न रहेगा, भले ही संभाव्य विश्वव्यापी संघ-साम्राज्यमें उसकी कोई जगह रहे तो रहे। ऐसी दूर-दूर विखरी हुई सल्तनतके लिए यह भी लाजिमी है कि समुद्रों और दुनियाके व्यापारिक रास्तों-पर कब्जा हो; साथ ही हवाई ताकत भी काफी बढ़ी-चढ़ी हो। सारी दुनियापर हावी हो सके ऐसी ताकत आज न कोई देश हासिल कर सकता है, न राज्योंका कोई गुट। अगर साम्राज्य कायम रहे, तो वे खास तौरपर संधिबद्ध साम्राज्य होंगे और मुमिकन है, उनके कुछ दूर बसे हुए उपनिवेश भी रहें जिनसे कोई खास फर्क न पडनेवाला हो।

लड़ाई शुरू होनेके करीव एक बरस पहले कई राष्ट्रोंका एक संघ स्थापित होनेकी संभावनापर बहस हुई थी। क्लेरेंस स्ट्रेटके 'अब संघ निर्माण हो' नामक लेखने बहुत ध्यान खींचा था। दूसरे कई प्रस्ताव भी थे। करीब-करीब सबमें एक खास बड़ी खामी यह थी कि वे दुनियाको ऐसी निगाहसे देखते थे, मानों उसमें सिर्फ योरप और अमरीका ही हों। चीन, हिंदुस्तान और पूरबके दूसरे मुल्कोंकी

बिलकुल उपेक्षा की गई थी। इन प्रस्तावोंपर हालांकि बहुत बहस हुई और उनका स्वागत भी हुआ, मगर लड़ाईके पहलेकी दुनियामें उनपर अमल न हो सका। उनका विरोध करनेकी किसी भी बड़े देशकी जरा भी मर्जी न थी। तो जब कि इससे बड़ा भारी परिवर्तन हो सकता था, वह समय अब गुजर गया। और आज कुछ देश और सरकारें इस खोये हुए मौकेपर बुरी तरह पछता रहे है। जबिक फांसका प्रजातन्त्र तड़फड़ा रहा था, इंग्लैण्डकी सरकारने तात्कालिक खतरेसे मजबूर होकर फांससे मिलकर संघ बनानेका अजीब प्रस्ताव पेश किया। तब इसके लिए वक्त कहां रहा था? और इंग्लैण्डके मामलेमें भी वक्त नहीं रहा है। लेकिन इससे बिजलीकी तरह पता चल गया कि स्वतन्त्र राष्ट्रोंके पुराने विचार और ब्रिटिश साम्राज्यके विचार भी अब कामके नहीं रहे।

और फिर भी कुछ लोग अब भी 'औपनिवेशिक स्वराज्य' की या उन जैसी बात करते हैं। यह नहीं समभते कि यह खयाल अब मुर्दी हो गया है; उसे फिर जिंदगी नहीं दी जा सकती। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानका बंटवारा कर दो और उनकी बुनियाद अजीब और बेहूदा है। वे भूल जाते हैं कि दुनिया के अब और ज्यादा टुकड़े करनेकी जरूरत नहीं। जरूरत है एकीकरण की, राष्ट्रोंका संघ बनानेकी। दुनिया अब छोटे-छोटे राज्योंको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती।

तब, हमारी आजादीका क्या होगा ? क्या उससे आजके राष्ट्रोंका संगठन नष्ट न होगा ? और विश्व-संघमें उसका कैसे निबाह होगा ? यह तो बिलकुल सही है कि हम ब्रिटिश साम्राज्यका खात्मा इस कारण चाहते हैं कि साम्राज्यवादसे किसी सच्चे संघकी पैदायश होना नामुमिकन है । और किसी भी हालतमें हिंदुस्तान इस साम्राज्यमें रहनेवाला नहीं है । लेकिन जिस आजादीको हम हासिल करना चाहते हैं, वह दूसरे राष्ट्रोंके भुंडसे अलग या उसके अलावा एक राष्ट्रके रूपमें नहीं समभी जा रही है । हमने तो हमेशा यही समभा है और उसीको पाना हमारा मकसद है कि दुनियाका घनिष्ठ संघठन बन जाये और संघ या सम्मेलनके जिरये काम चले और उससे मिलकर हमें खुशी होगी । लेकिन हमसे यह कहा जाना कि हम औपनिवेशिक दर्जा मंजूर कर लें और हमारी मर्जिक खिलाफ किसी खास तरहका संघ हमपर लादना तो आजकी दुविधाकी हालतमें बड़ी बेहूदा बात है और किसी भी हालतमें हम उसे बर्दास्त करनेवाले नहीं हैं—

चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यो न हो १

लड़ाईन। तीसरा लाजिमी नतीजा यह भी हो सकता है कि मौजूदा पूजीवाद खत्म हो जाय और विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमे सुन्दर व्यवस्था और नियन्त्रण लाया जाये। इसके साथ-ही-साथ पूजीवादी प्रजातन्त्र भी बदल जायेगा, क्योंकि यह संपन्न और समृद्ध राष्ट्रोंकी शान-शौकतकी प्रणाली है। आइंदा आनेवाले बुरे दिनोंमें वह नहीं चल सकती। इस तरहका प्रजातन्त्र तो अभीसे ही लड़ाईके वजनसे चूर-चूर हो गया है।

यह बड़े दुर्भाग्यकी बात होगी कि प्रजातन्त्र खुद ही मिट जाये और डिक्टेटर-शाहीकी कोई शक्ल उसकी जगह आ जाये। यह खतरा है और हमें इससे अपनी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज पश्चिममे जिस किस्मका प्रजातन्त्र नष्ट होते हुए हमने देखा है उससे कही अधिक योग्य और कुछ अंशोंमें भिन्न प्रकार-का प्रजातन्त्र ही आज जीवित रह सकता है।

आज जो घटनाचक घूम रहा है उसमे हम कहां है, हिंदुस्तान कहां है ? यह काफी स्पष्ट हो चुका है । हम नात्सीवादके बिलकुल खिलाफ है और हमारे खयालसे सारी दुनिया पर नात्सी जर्मनीका हावी हो जाना एक दुःखदायी घटना होगी । लेकिन हम तो इस बातसे उकता गये और घबरा गये हैं कि हमपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद थोपा जाये, भले ही वह अब आखिरी घड़ियां गिन रहा हो—— और हम इस या किसी दूसरे साम्राज्यवादके साधन बननेके पहले बरबाद हो जाना मंजूर कर लेंगे ।

यह बड़े अचम्भेकी बात है कि अब भी हिंदुस्तानकी आजादी ब्रिटिश सरकारके गलेमें अटकी हुई है और अचरज है कि वे अब भी पुराना शाही तरीका काममें लाते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके हुक्मोंको मानें। अब भी वे हमको तकलीफ और नुकसान पहुंचाकर धमिकयां देते हैं। अब भी वे हमें अपनी नसीहतें सुनाते हैं। जो कुछ हो रहा है उसे वे अब भी नहीं देखते। क्या उनका खयाल है कि वे जो नीति हिंदुस्तानमें अल्तियार कर रहे हैं उससे वे इस लड़ाईके लिए ताकत हासिल कर लेंगे? क्या उनका खयाल है कि धमिकयां देने और मजबूर करनेसे हिंदुस्तानका दिल वे जीत लेंगे और उसकी मदद पा लेंगे? इस तरीकेसे थोड़ा पैसा उन्हें मिल सकता है, लेकिन इससे सोने-चांदीसे भी जिसकी वकत कहीं

ज्यादा है ऐसी रकम वे अपने नाम लिख़ा रहे हैं हिंदुस्तानमें आज जो कुछ हो रहा है उसपर और नीचेके लोगोंके असहच कारनामोंपर बड़ी बाराजगी है।

हम लोगोंके लिए जो कि महीनोंसे धीरजके साथ इंतजार कर रहे हैं और जान-बूक्तकर कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजोंको उनके इस मुसीबतके वक्त हैरान करें या ब्रिटिश साम्प्राज्यवादका काम करते रहना एक दैवी प्रकाश है। हममेंसे बहुत-सोंकी हमदर्दी अंग्रेज लोगोंसे है। मगर यह देखे बिना हम नहीं रह सकते कि अंग्रेजोंका लड़ाईका एक मोर्ची हिंदुस्तानमें है और वह हमारे खिलाफ है। अगर ऐसा है तो चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम उसका मुकाबला करेंगे। एक बात तो तैशुदा है ही। किसीको यह अधिकार नहीं है कि हमपर हुकूमत चलाये।

१७ जुलाई, १९४०

: 89:

# एशियाई संघ

जो कोई व्यक्ति घटनाओं के क्रमको देखता रहा है और भविष्यके परदेके भीतर भांक सकता है, वह इस नतीजेपर पहुंचेगा कि हम एक युगके सिरेपर आ चुके हैं। वह युग जिससे हमारी अब तक जान-पहचान थी, मर चुका है या हमारे सामने मरनेके लिए तड़प रहा है। लेकिन वास्तवमें इसके मानी यह नहीं हैं कि दुनिया अब न रहेगी। इसका यह भी मतलब नहीं है कि सभ्यता बरबाद हो जायेगी। लेकिन इसका इतना मतलब जरूर है कि उन बहुतेरी चीजोंकी—जिन्हें हम जानते हैं—जैसी राजनैतिक स्वरूपों, आर्थिक ढ़ांचों, सामाजिक संबंधों और इनसे संबंधित हमारी क्रमाम बातोंमें एक बड़ी भारी कायापलट होने वाली है। अगर कोई सोचता हो कि दुनिया इसी रूपमें चलती रहेगी, जिसमें कि हम उसे देखते आ रहे हैं, तो उनका ऐसा सोचना फजूल है।

यह मानी हुई बात है कि छोटे-छोटे देशोंके दिन लद गये। यह भी पक्की बात है कि अपने-आप अकेले खड़े रहनेवाले बड़े देशोंतकका जमाना भी गुजर गया। सोवियट-संघ (रूस) या संयुक्तराष्ट्र अमरीका जैसे बड़े-बड़े देश भले ही अकेले रह सकें, मगर संभव है उन्हें भी दूसरे देशोंके समूहोंके साथ शामिल होना पड़ जाये।

इसका एक ही बुद्धिसम्मत हल है और वह है स्वतन्त्र देशोंका एक विश्व-संगठन । शायद हममें इतनो समक्त नहीं है कि उस हलको ढूंढ़ निकालें या इतनी ताकत नहीं कि उसे प्रत्यक्ष कर सकें ।

अगर निकट भिविष्यमें कोई विश्व-संघ न बननेवाला हो और अगर इकले राष्ट्रोंका जमाना न रहा हो, तो ऐसी हालतमें क्या होनेकी संभावना है ? हो सकता है कि राष्ट्रोंके समूह या बड़े संघ बन जायें। इसमें बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि इससे एक दूसरेके विरोधी गुट्ट बननेकी और इसलिए बड़े पैमानेपर लड़ाइयां चलते रहनेकी संभावना है।

यह भी मुमिकन है कि इन समूहोंके बननेसे एक बड़े विश्वव्यापी राष्ट्र-समूह की नींव तैयार हो ।

योरपमें लोग योरपीय संघ या संगठनकी बातें करते हैं; कभी-कभी वे उसमें संयुक्तराष्ट्र अमरीका और ब्रिटिश उपनिवेशोंको भी मिलां लेते हैं। पर वे हमेशा चीन और भारतको छोड़ देते हैं। वे समभते हैं कि इन दोनों महादेशोंकी अवहेलना की जा सकती है। हिंदुस्तान या चीनकी अवहेलना के आधारपर कोई विश्वव्यापी व्यवस्था नहीं हो सकती और न हम योरपीय और अमरीकी शक्तियों-हाग एशिया और अफीकाका यह शोषण ही कभी बर्दास्त कर सकते हैं।

अगर कोई फेडरेशन बननेको हो तो हिंदुस्तानका निबाह किसी योरपीय संघके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां वह अर्द्ध-औपनिवेशिक दर्जेके भरोसे पड़ा रहेगा। इसलिए यह साफ है कि इन परिस्थितियोंमें एक पूर्वीय (एशियाई) संघ होना चाहिए जो पश्चिमका विरोधी न हो, बल्कि अपने ही पैरोंगर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो और उन सबसे संबंधित हो जो विश्वशांति और विश्व-संघके लिए प्रयत्नशील हों।

ऐसे एशियाई मंघमें अनिवार्यतः चीन, भारत, बर्मा और लंका होंगे और नैपाल और अफगानिस्तानको भी उसमें मिलाना चाहिए। इसी प्रकार मलायाको भी। और कोई वजह नहीं कि स्याम और ईरान भी क्यों न शामिल हों और कुछ दूसरे राष्ट्र भी। वह स्वतन्त्र राष्ट्रोंका एक ऐसा शक्तिशाली समूह होगा जिससे न केवल उनका अपना ही बल्कि संसार भरका हित होगा। यह केवल एकः भौतिक शक्ति ही नहीं होगी; बल्कि कुछ और भी होगी जिसके कि वे इतने युगोंसे प्रतीक रहे हैं; इसलिए यह मौका है कि हम एशियाई संघकी बात सोचें और इसके लिए विचारपूर्वक प्रयत्न करें।

इस एशियाई संघका औरोंसे भी बढ़कर दो राष्ट्रोसे बहुत घनिष्ट संबंध होगा । वे राष्ट्र हैं सोवियट रूस और अमरीका ।

पिश्चमी सभ्यताके पतनकी बहुत चर्चा है। जहांतक पिश्चमके आर्थिक साम्राज्यवाद और पूंजीवादी व्यवस्थाका प्रश्न है, यह शायद ठीक भी है। लेकिन अंतमें जाकर योरपीय सभ्यतामें जो सबसे अच्छा है उसे तो रहना ही चाहिए। यह सब होते हुए भी मेरे ख्यालसे यह सच है कि आजकी सभ्यता खत्म हो रही है और उसकी राखमेंसे एक नई सभ्यताका निर्माण होगा। मुक्ते आशा है कि पूर्व और पश्चिमकी अच्छीसे अच्छी बातें नहीं मिटेंगी। पश्चिमने जिस विज्ञानका नेतृत्व किया है उसके बिना किसी राष्ट्रका काम नहीं चल सकता। वह विज्ञान, और वह वैज्ञानिक स्पिरिट और तौर-तरीके आज जीवनके आधार बन गये है। विज्ञानमें जहां एक ओर सत्यकी खोज है, वहां दूसरी ओर मानव-जातिकी उन्नतिकी चाह है। लेकिन उस विज्ञानका उपयोग जिस बुरे उद्देश्यके लिए किया गया है उसने पश्चिमको बरबादीमें डाला है। यहीं भारत और चीन अपने नियन्त्रण-कारी प्रभाव और संस्कृति और संयमके लंबे इतिहास लेकर सामने आते हैं।

इसलिए हम भविष्यकी ओर देखें और पूर्वीय (एशियाई) संघके लिए प्रयत्नः करें और यह न भूलें कि विशाल विश्वसंघ की दिशामें यही एक कदम है।

: २० :

## चीन झोर भारत

भारत और चीन युग-युगांतरसे दो पृथक् और पुरातन सभ्यताओं और संस्कृतियोंके प्रतीक रहे हैं। वे दोनों एक दूसरेसे बहुत भिन्न होते हुए भी अनेक बातोंमें समान हैं। सब पुराने देशोंकी तरह, उन्होंने अपने चारों ओर अपनी

पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं के रूपमें तरह-तरहके खंडहर जमाकर रखे हैं। इनसे उनकी प्रगतिमें अड़चन पड़ती हैं; लेकिन इस बेकार मलबेके ढेरके नीचे खरा सोना भी दबा पड़ा है जो उन्हें इन सब युगों में नष्ट होने से बचाता रहा है। भारत और चीन दोनों को जिस अवनित और दुर्भाग्यने आ घरा है, उनसे भी भीत्तरका वह सोना पिघल नहीं पाया है—जिससे कि वे भूतकाल में महान् बने थे और जिससे आज भी उनकी एक विशेष स्थित है। किव इकबाल के शब्दों में भारतकी भांति चीन के विषयमें भी यह कहा जा सकता है:

यनान मिस्रो रोमां सब मिट गये जहां से अबतक मगर है बाकी नामोनिशां हमारा; कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सिवयों रहा है बुश्मन बौरे जमां हमारा।

बरसोंसे और विशेषकर पिछले तीन या कुछ ज्यादा बरससे चीन अग्निपरीक्षामेंसे निकल रहा है। चीनकी जनताके उस बेहिसाब संकट का अंदाजा हम कैसे लगायें, जिसपर एक साम्राज्यवादी राष्ट्रने चढ़ाई और हमला किया है; जिसके नगरोंमें हर रात बम बरसाये जाते हैं और जिसे एक प्रथम श्रेणीके शक्तिशाली राष्ट्रकी लाई हुई आधुनिक भयंकरताका सामना करना पड़ा है। पिछले दो-तीन महीनोंमें लंदनको बमबारीसे बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उस चुंगिकंगका खयाल कीजिए जो बरसोंसे बमबारी सहकर भी अबतक जी रहा है। हम उस मुसीबतका अंदाज नहीं लगा सकते और न हम उस दृढ़ संकल्प और चिर-स्मरणीय साहकते नाप सकते हैं जिससे उन्होंने इन विपत्तियों और संकटोंका विचालत हुए और बिना भुके मुकाबला किया है। इतिहासके उषाकालसे आजतक चीनवासियोंके गौरवशाली इतिहासमें कई गौरवशाली युग आये और अच्छे-अच्छे काम हुए हैं। लेकिन निश्चय ही पिछले तीस साल तो इस महान् इतिहासमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण होंगे।

इन वर्षों में भूतकाल बड़े वेगसे वर्त्तमानमें बदला है और आनेवाली युगकी तैयारी हो रही है। राष्ट्रके संकटकी आगमें तलछट और खंडहर जल रहे हैं और शुद्ध धातु निकल रही है। भारतमें भी हमने इन संकटों और परीक्षणोंमें अपना भाग लिया है और निकट भविष्यमें और भी लेनेकी बहुत कुछ संभावना है। जो राष्ट्र सो रहेथे, या गुलामीमें पड़े हुए थे. उनका अब पुर्नीनर्माण हो रहा है; चीन औरभारतमें नवयौवन आ रहा है।

भविष्यमें दोनोंको बहुत बड़ा कार्य करना है। इसलिए दोनोंको साथ रहन चाहिए और एक दूसरेसे सीखना चाहिए।

नवंबर, १९४०

# चीन और स्पेन

: १ :

## नया चीन

खबरोंकी एजेंसियां हमें योरपकी खबर देती हैं और बताती हैं कि हिटलर क्या कहता है या नेविल चेंबरलेन किस बातसे इन्कार करते हैं, मगर चीनके बारेमें हमें कोई खबर ही नहीं मिलती। हां, कभी-कभी इतना जरूर सुन लेते हैं कि हवाई हमला हुआ और उसमें सैंकड़ों-हजारों लोग मारे गये। यह भी हमारी बहुत-सी बदिकस्मत-बेंबिसयोंमेंसे एक है कि विदेशोंकी खबरें पानेके लिए हमें करीब-करीब एकदम ब्रिटिश एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो खबरोंको हमारे दृष्टिकोणसे न देखकर निश्चय ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोणसे देखती है। उसके लंदनके दफ्तर तय करते हैं कि क्या (खबर) पानेमें हमारी मलाई है, और उसका थोड़ा-सा कटा-छंटा हिस्सा रोज-ब-रोज हमारे पास भेज दिया जाता है। लाई जैटलैण्ड या और कोई साहब जो कुछ कहते हैं, वह मजेदार हो सकता है; लेकिन दुनियाकी खबर महज वही तो नहीं होती। मगर रायटरका अब भी खयाल है कि हम भारत-मन्त्री के दफ्तरके बड़े अफसरोंके मुंहसे निकले सुनहले शब्दोंकी उत्सुकतासे बाट जोहा करते होंगे; और उधर दुनियाकी वह असली खबर जिसके जाननेको हम उत्सुक होते हैं, हमें दी नहीं जाती।

जो कोई आदमी पूरबमें मलाया या जावा गया है, वह जानता है कि वहां और हिंदुस्तानमें मिलनेवाली खबरोंमें जमीन-आसमानका फर्क है! वहां क्या चीन, क्या सुदूर पूर्व, क्या अमरीका और क्या योरप—सबकी ताजी खबरें ही क्यों, नया दृष्टिकोण भी पहुंचाया जाता है और रायटरसे खबरें पाते रहनेके बाद यह तब्दीली अच्छी लगती है। वे ताजी खबरें अमरीकाकी एजेंसियों के जिर्य मिलती हैं जो बदिकस्मतीस हिंदुस्तानमें नहीं पहुंचने पातीं।

इसिलए चीनके बारेमें हिंदुस्तानमें हमें खबरें मिलती ही नही। दरअसल खबरोंकी कमी नहीं है बशर्ते कि हम उन्हें पा सकें। आज चीन हर मानीमें 'समा-चार'-रूप बना हुआ है।

चीन स्वयं ममाचार इसिलए भी है कि जो कुछ वहां हो रहा है उसका दुनियाके लिए, एशियाके लिए और हिंदुस्तानके लिए बड़ा महत्त्व है। चीन दुनियाके खास मुल्कोंमेंसे एक है और तमाम दुनियाको देखते हुए योरपके छोटे-छोटे लड़ाका देशोंकी बनिस्बत उसका महत्त्व ज्यादा है। हर हालतमें एशिया और हम हिंदुस्तानवालोंके लिए चीन और उसके भविष्यका विशेष महत्त्व है!

चीन इसलिए भी समाचार है कि वहां जापानकी फौजोंने बड़ी खौफनाक बरवादी ढाई है! क्या हम समभते हैं कि हम जो छोटी-मोटी खबरें पढ़ा करते हैं उनका असली मतलब क्या होता होगा? उनका मतलब होता है बड़े-बड़े शहरों पर रोजाना बमबारी, लाखोंका खून और मौजूदा लड़ाईके तरीकोंकी बेरहमी और हैवानियत!

लेकिन वह सबसे ज्यादा समाचारवाला देश इसलिए भी है कि उसने अपनी मुश्किलोंको बड़ी बहादुरीके साथ हल किया है और वीरताके साथ शत्रुका मुकाबला किया है। सिर्फ एक महान् राष्ट्र ही ऐसा कर सकता था—महान् राष्ट्र इसलिए नहीं कि उसने भूतकालमें बड़े-बड़े काम किये हैं, बिल्क इसलिए कि वर्तमानके कार्य द्वारा उसने भविष्यमें अपना दावा कायम कर दिया है। इस बदलती हुई दुनियामें भविष्यवाणी करना मुश्किल है; लेकिन हरेक बात यही जाहिर करती है कि मौजूदा संकटमें चीन की जीत होगी। जहांतक फौजका ताल्लुक है, चीन दो बरसकी लड़ाईके बाद भी आज लड़ाई शुरू होनेपर जितना मजबूत था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह मजबूत हो गया है, संगठन उसका बढ़ गया है और उसकी साधन-सामग्री भी अच्छी हो गई है। लड़ाईके कुछ ऐसे तरीके भी उसने निकाल लिये हैं जो उसके लड़ाईमें कमजोर होने और वड़ी-बड़ी खाली पड़ी

हुई जगहों हीके खयालसे मुनासिब हैं। चीनी लोगोंमें हौसला बहुत ज्यादा है और सिपाही और किसान एक मकसद लेकर साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत-से पुराने मेनापित, जो डरपोक, समफौतेके लिए तैयार व अयोग्य थे, उनकी जगह तजरबे-कार जवान लोग आ गये है। शुरूमें ये पुराने लोग राजनीतिक दृष्टिसे हटायेजाने लायक नहीं थे; लेकिन जब बरबादी हुई और उनकी अयोग्यता जाहिर हुई तो उन्हें हटना पड़ा। आज विदेशके फौजी हलकोंमें यह बात सब अच्छी तरहसे जानते हैं—और ऐसे लोगोंमें जर्मन सेनापित भी शामिल हैं—कि अगर कोई गैरमामूली बात न हो गई तो चीन की जीत होगी; देर भले ही उसमें लग जाये, चीनी लोग और उनके नेता कामको कम मानकर नहीं रह जाते, वे तो दूरदेशीसे कहते हैं, जहांतक उनका संबंध है लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है।

ऐसी कौनसी असाधारण घटना हो सकती है जो चीनकी कामयाबी के मौकों-को खतरेमें डालदे ? यह तो बहुत ही नामुमिकन है कि चीन के प्रतिरोधको कुच-लनेमें जापान अकेला रहकर ही कामयाब हो सके, लेकिन अगर संयुक्तराष्ट्र अम-रीका या इंग्लैंड जानबूभकर चीन-विरोधी नीति अिल्तियार करते हैं तो उससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन संयुक्तराष्ट्र ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपनी तमाम सुदूर पूर्वकी नीतिके खिलाफ जावेगा। और इंग्लैंड ? मि० नेविल चेंबरलेनका यह इंग्लैंड कुछ भी कर सकता है! पर आज तो वह निश्चित रूपसे चीनके पक्षमें है। कल वह क्या हो जायेगा, यह सिर्फ मि. चेंबरलेन ही जानते हैं।

इस लड़ाई, इस हैवानियत और इस मारकाटके पीछे चीनमें कुछ ऐसा हो रहा है जिसका महत्त्व है। एक नये चीनका निर्माण हो रहा है जिसकी जड़ें उसकी अपनी ही संस्कृतिमें जमी हुई हैं और सदियों के आलस्य और कमजोरियोंको दूर करके अब एक मजबूत, सुसंगठित और आधुनिक चीन उठ रहा है, जिसकी दृष्टि मनुष्यताकी होगी। संकटके इन बरसोंमें चीनने जो एकता प्राप्त कर ली है, वह आक्चयंजनक और प्रेरणा देने वाली है। वह एकता सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं है, बल्कि वह एकता काम करने और अपना निर्माण करनेके लिए भी है। लड़ाईके मोर्चों के पीछे चीनके समुद्री किनारेके पिछले प्रदेशोंमें बड़ी-बड़ी योजनाएँ अमलमें आ रही हैं जो देशकी सूरत ही बदले डाल रही है। हवाई

जहाजोंसे बमबारीके लगातार खतरोंके होते हुए भी उद्योग-धंधोंमें बढ़ती हो रही है और खास दिलचस्पीकी चीज यह कि तोपोंकी कान फाड़ डालनेवाली आवाजोंके बीच भी छोटे-छोटे और घरेलू उद्योगोंके लिए सहकारिताकी योजना बनने जा रही है। इन घरेलू और छोटे उद्योगोंसे एक बड़ा फायदायह है कि वीरान हिस्सोंमें उन्हें जल्दीसे चालू किया जा सकता है और खतरेके समय उन्हें हटाया भी जा सकता है।

यह है नया चीन, जिसका लड़ाई के धुएं और बरदादीके बीच बेमिसा**ल** भैमानेपर निर्माण हो रहा है। हमें उससे बहुत-कुछ मीखना है।

१५ जून, १९३९

: २ :

## चीनमें

कुछ महीने हुए एक मित्रने मुफसे कहा कि तुम हमेशा गई-गुजरी बातोंमें फंसे रहते हो। उनसे अंतर्राष्ट्रीय मामलोंपर चर्चा चल गई थी और उन्हें गई-गुजरी बातोंसे मेरा लगाव होना पसंद न था। मंचूरिया, अबीसीनिया, चेको-स्लो-चािकया और स्पेन ये सारी-की-सारी बदिकस्मती और बर्बादीकी ददेनाक कहानी हैं और मैं हमेशा गलतीका पक्ष लेता हुआ दिखाई देता हूं। मित्र तो यथार्थ-चादी नीितक हामी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उन देशोंसे दोस्ती रखी जाये कि जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिसे ऊंचे दर्जेके हैं, या कम-से-कम उन्हें बहुत ज्यादा नाराज नी नहीं किया जाये।

मैंने माना कि उन्होंने जो दोषारोपण किया है, उसका मैं अपराधी हूं; झालांकि यह माननेके लिए मैं तैयार नहीं हूं कि मैं यथार्थवादी नहीं हूं।

इस चर्चासे हमारे सामने यह सवाल आता है कि यथार्थवाद या वास्तविकता क्या है? क्या मौकेसे थोड़ी देरका फायदा उठा लेना ही इसकी कसौटी होनी चाहिए? या कोई दूरंदेशी दृष्टिकोण हमें सामने रखना चाहिए? क्या सिद्धांतों और आदशौंकी और भी कोई बुनियादी कसौटियां हैं या हम सिर्फ बाजारू भाषामं ही उनकी बात सोचें? हमारी इस मौजूदा दुनियामें जिसमें किसी भी देशके लिए अब यह मुमिकन नहीं रहा कि वह अलग रह सके और जहां हरेक राजनैतिक संकटसे दूसरे सुदूर देशोंमें हलचल मच जाती है, क्या हम केवल एक ही राष्ट्रकी बात सोच सकते हैं? डांजिगके मामलेको ही लीजिए। आज उसने योरप भरको हिला दिया है और तमाम दुनियाके कान उधर हो रहे हैं। कारण यह है कि डांजिग महज डांजिंग ही नहीं है, बिल्क वह एक कभी न रुकनेवाला संघर्ष है जो हमारी आजकी दुनियाको खाये जा रहा है।

अपने बीते हुए और मौजूदा ताल्लुकातपर मुक्ते कोई पछतावा नही है और मुक्ते इस बातका गौरव है कि भले ही स्पेन आज पैरों तले कुचल डाला गया है; पर जरूरतके वक्त हिंदुस्तानने उसका साथ दिया और मैं तो अब भी बड़ी आशावादिताके साथ विश्वास करता हूं कि प्रजातंत्रीय स्पेन और चैकोंका प्रजातंत्र जिनका उनके साथियोंने ही दगा देकर काम तमाम कर दिया है, फिर कभी-न-कभी उठ खड़े होंगे। हो सकता है कि यह मेरी खामखयाली ही हो, फिर भी मैं उनकी हिमायत करूंगा; क्योंकि मैं देखता हूं कि उनमें मैंने जिंदगीकी वे कीमती बातें राई कि जिनके लिए हिंदुस्तानमें हमने इतना पसीना बहाया है। अगर मैं इनको छोड़ दूं तो हिंदुस्तानमें किसको अपनाऊं? और फिर वह आजादी कैसी होगी, कि जिसके लिए हम इतना उद्योग कर रहे हैं।

मैं चीन जाता हूं, क्योंकि वह महान् देश कई तरहसे मुफे अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन हमारे यहां जो संकट पैदा हो गया है उसमें स्वदेशसे रवाना होनेकी मेरी मर्जी होती नहीं; लेकिन संकट तो भारत और दुनियामें हमेशा ही बना रहता है और हमारी भावनाएं इतनी मर गई है कि उसकी वकत नहीं कर सकते। तलवारकी धारपर हम बैठे हैं, हम मुश्किलसे अपनेको सम्हाल पा रहे हैं और घटनाओंका दौरदौरा शुरू होनेकी बाट जोह रहे हैं। लड़ाई शुरू होगी या क्या? हिटलर क्या कहता है? सिन्योर मुसोलिनी कहां है? डांजिंग, टिटिसन या हांगकांगमें क्या हो रहा है? मि. चेंबरलेन क्या कहीं मछली मारने चले गये हैं? लेकिन डगमगाती किश्ती थोड़ी देरके लिए थमती है और जितनी देर थमी रहती है, हमें अपने कामपर लग जाना होता है।

बहुत दिनोंकी हिचकिचाहटके बाद मैंने चीन जाना तय कर लिया। चीन जाना

मैंने इसिलए भी तय किया कि वह दूर है तो भी हवाई सफरने उसे हमारे बहुत पास ला दिया है और दो-तीन दिनमें हम वहां पहुंच सकते हैं। वहां जाना भी आसान है और जरूरत आ पड़े तो फौरन लौटा भी जा सकता है। हालांकि मुभे हिचिकचाहट हो रही थी, लेकिन मैंने जाना ही तय किया, क्योंकि चीनके साथी हाथसे इशारा करके मुभे बुला रहे थे और अतीतकी स्मृतियां मुभे जानेके लिए प्रेरित कर रही थीं। भारत और चीनकी वेदना और विजयका लंबा इतिहास मेरी आंखोंके सामने आ गया और मौजूदा मुसीबतें 'अरब लोगोंकी तग्ह अपने डेरे-डंडे उठा-उठाकर चुपचाप चली जा रही हैं।' वर्तमान भी बीतेगा और भविष्यमें विलीन हो जायेगा। और भारत बना रहेगा, चीन भी बना रहेगा और अपनी और दुनियाकी भलाईके लिए दोनों मिलकर काम करेंगे।

चीन जानेकी एक वजह और भी है। चीनने आजादीकी लड़ाईमें जो गौरव-पूर्ण साहस दिखाया है उसका और उस दृढ़ निश्चयका जो अनेक आपदाओं और अद्वितीय संकटोंमें भी अमिट रहा है और अपने शत्रुके मुकाबलेके लिए उसने जो एकता दिखाई, उसका वह प्रतीक है। में उसको श्रद्धांजलि देने और उसका अभिनंदन करने जा रहा हूं।

दोस्तोंने मुफे संभवनीय खतरोंकी चेतावनी दी है। उन्होंने मुफपर जोर डाला है कि मैं इस पागलपनभरे दुस्साहसको छोड़ दू! लेकिन, अगर हमारे लाखो चीनी भाई इन खतरोंको बहादुरीसे उठा रहे हैं, तो निश्चित रूपसे एक भारत-वासीको भी उसमें उनका हाथ बंटाना चाहिए। हम खतरोंसे इतने नहीं डरते हैं कि उनसे दूर-दूर भागें। उम्र मेरी बीतती जा रही है; लेकिन खतरे उठानेकी प्रेरणा अब भी मेरे अंदर है। क्या मेरे मित्र मुफे इस पौष्टिक दवाऔर इस खुशीसे महरूम रखना चाहते हैं?

मैं चीन जा रहा हूं, पर दिल मेरा भारी-भारी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इन वर्षोंमें पसीना बहाकर जो कुछ हमने खड़ा किया था, वह सब ढह रहा है। छिपी बुराइयां तमाम अपने-अपने दिलोंसे निकलकर सिर उठा रही हैं और जिस रास्तेपर हम गर्व और आत्म-विश्वासके साथ चले थे, उसपर अजनबी और मनहूस शक्लें हमला करती दिखाई दे रही हैं। साहस और बलिदानकी भावना मानो अब जाती रही। न एक-दूसरेमें विश्वास ही बाकी बचा है और उनकी जगह.

कमीनापन व लड़ाई-भगड़े लोगोंमें घर कर गये हैं और वे एक-दूसरेपर बुरी तरहमे संदेह करने लगे हैं। हम अपने आपको ही भूल गये हैं।

लेकिन अपने-आपको हम फिर पा लेंगे और बुराईका आमने-सामने मुकाबला करेंगे और मार-मारकर उसका दम निकाल देंगे। लड़ाईमें हम फिर पड़ेंगे। भारतके लिए हमारे हृदयोंमें भरा प्रेम और देशवासियोंको स्वतंत्र करनेकी प्रबल इच्छा हमें आगे बढ़नेमें प्रोत्साहन देगी।

में चीन जा तो रहा हूं, पर मेरा दिल भारतमें बना रहेगा और जहां-कहीं में जाऊंगा भारतका चित्र मेरे मनपर खिंचा रहेगा। उस चित्रको मैंने इस महाद्वीपके हजारों, हमेशा बदलती रहनेवाली शक्लों, रूपों और रंगोंमें देखा है।
लाखों परिचित चेहरे मुक्ते याद आयेंगे—वे चेहरे जिनकी उत्सुक आंखोंको मैंने
देखा है और यह जाननेकी कोशिश की है कि उनके पीछे क्या-क्या छिपा है?
भारत और चीन मेरे दिमागमें एक-दूसरेमें मिल जायंगे और मुक्ते उम्मीद है कि
में अपने साथ चीनियोंका साहस, उनका अजेय आशावाद और अपने सामने
खड़ी हुई मुसीबतके समय कंधे-से-कंधा भिड़ाकर मोचनेकी शक्ति अपने साथ
लाऊँगा।

१८ अगस्त, १९३९

#### : 3:

# चीन-यात्राके संस्मरण

चीनकी यात्रामें मैंने हर शामको दिनभरकी घटनाओं और अनुभवोंको लिखते जाना शुरू किया। पहले भी डायरी रखनेका शुभ संकल्प मैंने कई मर्तबा किया था; पर दूसरे कई अच्छे इरादोंकी तरह यह संकल्प भी बहुत जल्द कमजोर पड़ गया; लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपने अनुभवोंको उनके ताजे रहते लिख डालना अच्छा है, ताकि हिंदुस्तानके अपने दोस्तों और साथियोंको भी उसका आनंद ले लेने दूं। इसलिए मैंने शुरू तो किया, मगर दिमागमें यह बात जरूर थी कि मैं यह सिलसिला जारी रख नहीं सकूंगा। कलकत्तेसे जिस दिन रवाना हुआ उसी सांभको अपने अनुभवोंकी पहली लेखमाला मैंने सैगोनसे भेज

दी। पहले दिन में कुर्नामग पहुंच गया और उस दिन थका हुआ था, तो भी दूसरे दिनका वर्णन लिख लिया और अगले दिन बड़े तड़के उसे डाकमें डलवा दिया। में चुंगिकिंग पहुंचा और उस रातको फिर बड़ी देरतक बैठा लिखता रहा। इसी तरह चौथी रातको भी लिखता रहा। लेकिन ये दोनों पिछले लेख हिंदुस्तान नहीं भेजे गये। कुछ तो इसका कारण यह था कि मैंने सोचा कि दिनभरके व्यस्त व भारी कार्यक्रमके बाद रोजाना लिखनेका नियम पालन करना बड़ा मुक्किल है और कुछ कारण यह था कि मेरे वर्णन या संस्मरण हवाई डाकसे भी हिंदुस्तान बड़ी देरसे पहुंचेंगे और फिर उन दिनों चुंगिकगमें लड़ाईके कारण पत्रोंपर सेंसर था। हालांकि जो-कुछ में लिखता था सेंसरको उसपर कोई ऐतराज हो नहीं सकता था, फिर भी इस सब सोच-विचारके बाद मैंने यह तय किया कि इस तरहका लिखना बंद कर दूं। लेकिन असलमें ठीक-ठीक सबब तो यही था कि मुक्ते वक्त ही नहीं मिलता था।

सिर्फ चार राततक तो मैंने लिखा। बादमें अपने ऊपर लदा हुआ यह काम मैंने छोड़ दिया । लेकिन घटनाएं एकके-के-बाद एक घटित होती गईं और नये-नये अनुभव दिमागमें भरते गये। मैंने अपना अधिकांश वक्त चुंगिकिंगमें बिताया और फिर चुंगतू गया। मेरा इरादा तो दूसरी कई जगहें देखनेका था-खासकरके उत्तर-पश्चिमको तो---जहां कि आठवी सेना ( Eighth Route Army ) ने जापानी फौजोंको रोक लिया था-मैं देखना ही चाहता था। फिर अपना कांग्रेसका डाक्टरी दल भी था। वहां जाकर उसका काम देखनेकी भी मेरी इच्छा थी ही। लेकिन यह सब नहीं होना था। जब मैं चुंगतूमें था, मेरे पास एक संदेश पहुंचा--पहले-पहल मुफ्ते काफी अचरज हुआ कि वह ब्रिटिश बाडकास्टके जरिये पहुंचा--कि राष्ट्रपतिने मुभे शीघ्र स्वदेशमें बुलाया है। में फौरन चुंगिकगको लौट पड़ा और हिंदुस्तान आनेवाले एक हवाई जहाजमें जगह पानेकी कोशिश की। इस कोशिशमें कामयाब न हो पाया, तब चीन सर-कारने मेरी मदद की और मुक्ते एक उम्दा डगलस कंपनीका हवाई जहाज दिया जो मुभे तीन ही घंटेमें लाशियो ले आया। यह बर्माकी सरहदपर है। इरादा मेरा था कि नई बरमा सडकसे लौटुंगा, मगर हुआ यह कि मुक्ते उसके ऊपर उड़कर आना पडा।

इस प्रकार तेरह दिनमें मैने इस महान् देशकी यात्रा समाप्त की। ये तेरह दिन बड़े व्यस्त रहे और मैं चाहता तो क्या-क्या दृश्य मैंने देखे, किन-किन लोगों से मैं मिला, क्या-क्या मैंने अनुभव किया—यह सब लिखकर आसानीसे एक किताब तैयार कर सकता था। मैने पांच हवाई हमले देखे-जबिक मैं अंघेरी खाइयोंमें बैठा था, लेकिन कभी-कभी आसमानमें होनेवाली लड़ाईको देखनेके लिए बाहर भांक लेता था। जापानके बम वरसानेवाले हवाई जहाज सर्चलाइटकी किरणोंसे देख लिये जाते थे। वे जहाज आसपासके अंधेरेमें बडे तेज चमकते थे और पीछा करनेवाले चीनी हवाई जहाजोंके हमलेसे बचनेकी कोशिश करते थे। जब सरपर मौत मंडरा रही थी तब भी मैंने देखा कि चीनी गिरोहोंमें आश्चर्यजनक शांतिसे काम हो रहा है। लडाईकी भयानक सरगर्मीके बावजूद मैने देखा कि नगरमें जिंदगीकी चहल-पहल साधारण गतिसे हो रही है। मैंने कारखाने देखे, गर्मियोंके स्कुल देखे, सैनिक स्कुल देखे, जवानोंके डेरे देखे, और देखे शिक्षणालय—जो मानो अपनी पूरानी जड़से उखड़कर बांसके छप्परोंमें आगये थे और नया जीवन और बल पा रहे थे। गांवोंकी सहयोग-सभाके आंदोलन और घरेलू घंघोंकी उन्नतिने मुभे बड़ा लुभा लिया। मैं विद्वानोंसे, राजनेताओंसे, सेनापितयोंसे और नवीन चीनके नेताओंसे मिला और सबसे ज्यादा बढकर तो मुफे चीनके सर्वश्रेष्ठ नेता और अधिनायक, प्रधान सेनापित च्यांग-काई-शेकसे कई मर्तबा मिलनेका सुअवसर मिला। चीनके संगठित होने और अपने-आपको स्वतंत्र करनेके दृढ़ संकल्पको मैंने उनमें मूर्तिमान् देखा। यह भी मेरा सद्भाग्य था कि मैं उस देशकी सर्वश्रेष्ठ महिला श्रीमती च्यांगसे मिला जिनसे राष्ट्रको लगातार प्रेरणा मिलती रही है।

लेकिन चाहे में वहांके प्रमुख और प्रसिद्ध स्त्री-पुरुषोंसे मिला, पर कोशिन्न मेरी हमेशा यही रही कि में चीनके निवासियोंको समक्त स्त्रू और उनसे कुछ प्रेरणा ले सकूं। मैंने उनके विषयमें और उनके गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहासके संबंधमें बहुत पढ़ा था और में उस वास्तविकताको देखना चाहता था। वास्त-विकता मेरी आशाके अनुकूल ही निकली—मेंने उस जातिको विज्ञ, गंभीर और अपने महान् अतीतके अनुकूल बुद्धिमान ही नहीं पाया, बल्कि मैंने पाया कि वे बड़े बलिष्ठ तथा जीवन और शक्तिसे परिपूर्ण लोग हैं—और आधुनिक परिस्थितिसे

सामंजस्य स्थापित करनेवाले हैं। बाजारमें जाते हुए मामूली आदमीके चेहरेपर भी हजारों वर्षोंकी संस्कृतिकी छाप है। कुछ हदतक मैंने यही आशा बांधी थी। लेकिन मुफ्ते जिसने सचमुच प्रभावित किया वह नवीन चीनकी अद्भुत शक्ति थी। सैन्य-बलका मैं कोई पारखी नहीं था, पर मैं यह कल्पनातक नहीं कर सकता कि ऐसी जीवनी शक्ति और संकल्पवाली और युग-युँगका बल अपने पीछे रखने-वाली वह जाति कभी कुचली जा सकती है।

हर जगह मुभे भारी सद्भावना और आतिथ्य मिला और मुभे शीघ्र ही मालूम हो गया कि व्यक्तिगत महत्त्वसे यह वस्तु बड़ी हैं। मुभे भारतका, कांग्रेसका, प्रतिनिधि समभा गया हालांकि मेरी ऐसी कोई हैसियत नही थी और चीनवासी इस बातके लिए उत्सुक और उत्कंठित थे कि भारतीयोंसे मित्रता करें और संपर्क बढ़ायें। मेरी भी तो यह हार्दिक इच्छा थी। इसलिए इससे ज्यादा खुशीकी बात मुभे और क्या हो सकती थी?

इस तरह १३ दिन बाद में लौट आया—विवश होकर, लेकिन उसे लाजमी समभकर, क्योंकि भारतका बुलावा उस संकटके समयमें अनिवार्य था। लेकिन वह मेरी छोटी-सी यात्रा सचमुच मेरे ही लिए नहीं, हिंदुस्तान और चीनके लिए कीमती हो गई है।

एक अफसोस मुक्ते रहा। में श्रीमती सन-यात-सेनसे न मिल सका, कि जो तबसे चीनकी क्रांतिकी जीवन-ज्योति और आत्मा बनी हुई हैं जबसे कि उस क्रांतिका वह विधायक उठ गया। मैंने उनसे १२ बरस पहले आध घंटे मुलाकात की थी, तबसे मेरी इच्छा रही थी कि मैं उनसे फिर मिलता मगर बदकिस्मतीसे वह उस समय थीं हांगकांगमें और मैं उस तरफ न जा सका।

8

२० अगस्त, १९३९

बमरौली हवाई अड्डेपर हमें बहुत देर इतजार करना पड़ा। इस तरहका इंतजार करना बड़ा बुरा लगता है और कुछ-कुछ उससे मुंभलाहट भी होती है। उस वक्त ठीक-ठीक यह भी तो मालूम नहीं होता कि क्या किया जाये या किस तरहसे किया जाये? बहुत देरतक विदाई होंते रहना भी बवाल हो उठता है। आखिरकार एयर फांस लाइनर आया और तरीकेसे उतरा । जहाज आनेके बाद भी चालीस मिनट फिर रुकना पड़ा। ड्राइवर और दूसरे राहगीरोंने खाया-पिया। और भी भुंभलाहट हुई।

दोपहरको १-३५पर हम रवाना हुए। जहाज अच्छी तरहसे चला। थोड़ी देर बाद हम बनारस पहुंचे और शहरका अच्छा दृश्य देखा। फिर मैं सो गया। बड़े अचरजकी बात है कि मैं हवाई-जहाजमें न जाने कितना सोता हूं। यह तो शायद कुछ-कुछ पिछली थकान और कम सो पानेका नतीजा था। लेकिन कुछ हवाई जहाजके चलने और हिलने-दुलनेसे भी नींद आ जाती है। कलकत्ते तकके सफरमें करीब-करीब में सोता ही रहा। एक बार चौंककर उठा तो देखा कि हम लोग पहाड़ी जंगलोंके देशमें नीचे उड़ रहे हैं। कभी-कभी हम किसी पहाडीकी चोटीके ऊपर होकर निकल जाते थे। पहाड़ीकी शक्लें अजीब हैं और तमाम देश एक अपरिचित-सा-कलकते जानेवाली ट्रेनसे हम जो कुछ देखते हैं, उससे बिलकुल निराला ही-दिखाई देता है। कुछ समभमें नहीं आता, कहां हैं? लेकिन पता लगानेका कोई जरिया हमारे पास नहीं है और नींद इतनी लग रही है कि कौन तकलीफ करे ? गालिबन् हम लोग पूर्वी बिहारके ऊपर उड़ रहे होंगे। बड़ी तेज हवा सामनेसे आ रही है। इससे चाल कम हो जाती है। यों इलाहाबाद से कलकत्तेका सफर अच्छी हालतोंमें ढाई घंटेका होता है और अक्सर तीन घंटे तक लग जाते हैं। पर अब तो उसमें साढ़े तीन घंटे लगते हैं। दमदम हम पांच बजनेके थोडी देर बाद पहुंचे और कलकत्ता साढे पांच बजे।

#### कलकत्ता

कलकत्तेमें अपने दोस्तोंको मैंने जानबूक्तकर अपने आनेकी खबर नहीं दी थी। थोड़े-से घंटोंके लिए दौड़-घूप करानेसे फायदा भी क्या? खास तौरसे ऐसी हालतमें जबिक जहाजके और साथी मुसाफिरोंके साथ होटलमें ठहरनेका मेरा इरादा था। इन हवाई जहाजोंसे सफर करनेमें उनके होटलोंमें जाना और उनके सुपुद रहना हमेशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सबेरे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अगर कोई अपने मित्रके यहां ठहरे तो लेट होने और दूसरोंको भी लेट करने-का और शायद कभी-कभी जहाज छूट जानेतकका खतरा रहता है। इसलिए कंपनी होटलका भाड़ा भी टिकटमें शामिल कर लेती है।

चीनके कौंसल-जनरल (प्रमुख राजकीय प्रतिनिधि) को मैंने अपने कलकत्ते से गुजरनेकी खबर दे दी थी, क्योंकि मैं उनसे मिलनेकी उम्मीद करता था। वह हवाई अड्डेपर अपने और दूसरे चीनी दोस्तोंके साथ मौजूद थे और यह देखकर अचरज हुआ कि वहां पत्र-प्रतिनिधियों और दूसरे आदिमियोंकी भीड़-मी लगी है।

मुभे पता चला कि कवीद्र रवींद्रनाथ ठाकुर कलकत्तेमें है। यह एक अच्छा मौका था, जिसे मैं क्यों खोने लगा? क्योंकि गुरुदेवसे मिलनातो हमेशा बड़ी खुशीकी बात होती है। अपने होटलसे मैं फौरन ही उनके घर पहुंचा और थोड़ेसे वक्तमें उन्होंने एशियाकी संस्कृतियोंके संगमपर बातें कीं और बत्नाया कि क्यों हिंदुस्तानको पूर्वी देशोंसे संपर्क बढ़ाना चाहिए।

इस बातसे वह खुश थे कि में चीन जा रहा हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जापान भी जाना, खास तौर से जापानियोंसे यह कहनेके लिए कि वे आजकल चीनमें जो काम कर रहे हैं, उसमें अपनी आत्माको न गिरायें। वह इस बातके-लिए इच्छुक थे कि हम जापान और जापानकी निस्बत अपनी स्थिति साफ-साफ प्रकट कर दें। जापानके सैनिकवाद, साम्राज्यवाद और आतंकका, जो उन्होंने चीनमें फैला रखा है, हम घोर विरोध करते हैं; लेकिन जापानियोंके प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। उनके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इस गलत बुनियादपर नहीं। चीनकी मुसीबत तो भयानक थी ही, पर जापानका नुकसान भी कम नहीं था और यह हैवानियत-भरा साम्राज्यवाद उसकी आत्माको ऐसी चोट पहुंचा रहा है, जो हमेशा स्थायी रहेगी।

मैंने उन्हें यकीन दिँलाया कि मैं भी जापान जानेका बहुत इच्छुक हूं। बहुत दिनोंसे मैं जापान जाना चाह रहा हूं; लेकिन इस वक्त वह मुिक्किल ही दीखता है; क्योंकि उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। राष्ट्रीय चीनको पार करके मैं कई मोर्चोपर होकर तो जापानक अधीन भागोंमें पहुंच नहीं सकता। मुक्ते हांगकांग वापस आना होगा और फिर वहांसे सीघे समुद्रसे या हवाई जहाजसे जापान जाना होगा। इसमें हिंदुस्तानसे जितने दिन बाहर रहनेकी बात थी, उससे कहीं ज्यादा दिन लग जायेंगे। इसके अलावा मुक्ते अपनी शक्तिपर भरोसा नहीं है

कि मैं जापानकी सरकारको अमन-चैनके और जनतंत्रीय तरीके अख्तियार करनेके लिए राजी कर सकूंगा । और असलमें उस वक्त जापानकी सरकारसे मिलना भी मुमकिन नहीं था।

चीनी कौंसल-जनरल आये और मुफ्ते अपने स्थानपर ले गये। वहांसे हम एक चीनी होटलमें गये, जहांपर कलकत्तेक कोई दो दर्जन चीनी लोग दावतक लिए जमा हुए थे। मुफ्ते एक खूबसूरत रेशमी फंडा मेंट किया गया, जिसपर चीनी जबानमें कुछ लिखा था। उसमें मेरा हार्दिक अभिनंदन किया गया था और मेरी यात्राके लिए शुभ कामनाएं की गई थीं। मुफ्ते साफ-साफ और कुछ माफी-सी मांगते हुए कहा गया कि दावत बहुत छोटी-सी ही रखी गई है, तािक मुफ्ते वेर न हो। चीनियोंका भोजन मुफ्ते पसंद है, पर उनकी दावतोंसे मुफ्ते डर लगता है। उनका हल्का खाना तक इतना भारी और देरतक चलनेवाला हो जाया करता है कि मुफ्ते तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। दावत बिढ़या हुई, सात बार परोसा गया और में आनंदसे खा तो रहा था, पर चीनी दावतोंके खत्म न होनेवाले सिलसिलेकी संभावनासे में कुछ व्याकुल-सा हो गया।

वह जुशगवार दावत आपसमें सद्भावनाएं प्रकट करने-करानेके बाद खत्म हुई और मैं भट्रपट अपने होटलमें लौट आया। थोड़ी-सी चिट्ठियां लिखीं और कुछ दूसरे इंतजाम किये। इधर आधी रातका घंटा बजा और उधर मैं सोया। मुभे खबर दी गई थी कि हमें तीन बजे उठाया जायेगा और ३-४०पर हमें होटलसे चल देना होगा। ऐसा वक्त हवाई सफरका मजा बहुत-कुछ किरकिरा कर देता है। फिर अगर सफर करते हुए कोई ऊंघने लगे तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इस तरह पहला दिन बीता।

२

२१ अगस्त, १९३९

चीनी कौंसल-जनरल और दूसरे दोस्त सबेरे साढ़े तीन बजे होटलमें आये। हवाई अड्डेपर इतने सबेरे कलकत्तेके अपने दोस्तों और साथियोंकी भीड़-की-भीड़ देखकर मुभ्ने अचरज हुआ उनमें बहुतसे मुभ्नसे नाराज हुए कि मैंने पहलेसे अपने आनेकी खबर क्यों नहीं दी? सुबह साढ़े-चार बजे हमारा जहाज चला और मुभे अपनी आरामकुर्सी पर नींद आने लगी। पौ फटी और मैंने जगकर देखा कि समुद्रमें विलीन होते हुए बंगालकी भलक दिखाई दे रही है।

#### अक्याव

सुबह कोई सात बजे हम अक्याब पहुंचे। मैंने देखा कि वहांके हिंस्दुस्तानी मेरा स्वागत करनेके लिए इकट्ठे हैं। दिल्ली रेडियोसे उन्हें मेरे आनेकी खबर मिल गई थी। वहांसे हमें आधा घंटे ठहरकर चलना था। मुफ्ते फिर नींद आ गई और कुछ देर बाद एक कंपकंपीके साथ फिर नींद खुल गई। यह स्पष्ट था कि हम बहुत ऊंचाईपर उड़ रहे थे और बादल हमसे कुछ ही ऊपर थे। बादलोंको छोड़कर चारों ओर कुछ नजर नहीं आता था।

### बैंगकॉक

हम लोग अपनी घड़ियोंके हिसाबसे बारह बजेके करीब बैंगकॉक पहुंचे; लेकिन वहां उस वक्त एक बजा था। खूबसूरत हवाई-अड्डा था और हिंदुस्तानियों- की बड़ी भीड़ मेरा स्वागत करनेको तैयार थी! उन्होंने मुक्ससे कहा कि कोई मील दो मीलपर बहुतसे हमारे देशवासी इकट्ठे हुए हैं और मेरे लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। फटपट मोटरसे मैं वहां ले जाया गया और कुछ मिनट भाषण देनेके बाद मैं फिर लौट आया।

यह कहना गलत है कि हम लोग बैंगकॉक पहुंच गए। शहर तो हवाई-अड्डेसे अठारह मील दूर था। आसमानसे दूरपर उसकी कुछ भलक हमें मिल गई थी।

स्यामके पत्रकार मुक्तसे मुलाकात करना चाहते थे। उनके कुछ सवालोंका जवाब मैंने दिया। हिंदुस्तानी चाहते थे कि मैं वादा करूं कि लौटते हुए जरूर बेंगकॉक ठहरूंगा। ठहरना तो में चाहूंगा। देश मुक्ते अपनी तरफ खींचता है और वह हमारा पास-पड़ौसी ही तो है। हवाई जहाजसे सिर्फ सात घंटेका रास्ता है। वहां उस देशको स्थाम नहीं कहते। वह थाईलैंड—'आजाद खोगोंका देश'—के नामसे मशहूर है। विदेशोंमें भी हमें शीघ्र ही उसे थाईलैंडके

नामसे पुकारना पड़ेगा।

बेंगकॉकके हवाई अड्डेपर फूलोंकी जैसी खूबसूरत मालाएं मुक्ते भेंट की गईं, वैसी मैंने कभी नहीं देखीं। और मालाओंके बारेमें मेरे तरह-तरहके तजरबे हैं। ये मालाएं बड़ो चतुराई और कलात्मक ढंगसे बनाई गई थीं। खूबीके साथ रंगोंका मेल उनमें किया गया था।

बैंगकॉकके पास जो हिंदुस्तानी मुभे मिले, वे हिंदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोंके थे; लेकिन ज्यादातर उत्तर-पश्चिमके थे। बहुत-से मुसलमान व सिक्ख थे। इसलिए मैंने उनसे हिंदुस्तानीमें ही बातचीत की। जब मैं बैंगकॉक छोड़ रहा था तभी सेगौनसे बेतारकी खबर आई कि वहांपर हिंदुस्तानी मेरे स्वागतकी ब्यवस्था कर रहे हैं।

## संगौन

बंगकॉकके हवाई अड्डेसे हम दोपहरको १-४५पर चल दिये। सफरमें कोई खास बात नहीं हुई। मुभे कुछ उम्मीद थी कि शायद हम अंगकोरपर होकर गुजरें और उसके खंडहरोंकी एक भलक मुभे देखनेको मिल जाये, लेकिन वह पूरी न हुई। संगौन पहुंचनेसे कुछ पहले हम एक बहुत बड़ी भीलपर होकर गुजरे। हो सकता है, वहां बाढ़का पानी इकट्ठा हो गया हो। कोई पांच बजे हम सेगौन पहुंचे। हिंदुस्तानियोंकी भीड़ मालाएं और खुबसुरत गुलदस्ते लिये खड़ी थी। ज्योंही में जहाजसे उतरा, एक हिन्दुस्तानी आगे बढ़े और जन्होंने अच्छी फ्रेंच जबानमें मेरा स्वागत किया। उन्होंने तो खासा भाषण ही दे डाला। मैं परेशान था। क्योंकि मुसाफिरोंको चुंगीके दफ्तर में जाना था। जल्दी ही मैंने महसूस कर लिया कि जैसे मैं फांसके किसी प्रांतमें हं। भाषा, दुकानें, चौडी छायादार सड़कों, गलियां, और अखबार बिकने व बैंड बजानेके स्थान इन सबसे मुक्ते वहां फांसकी ही याद आई। गाड़ीसे में शहरमें खूब घूमा, हालांकि पानी बरस रहा था। शहर बहुत खूबसूरत था। तेज रोशनीसे जगमगा रहा था। और खास-खास दुकानोंपर 'नियन' से होनेवाली रोशनी देखी। बहुत-सी फ्रेंच दूकानें भी वहांपर थीं। चीनियोंका एक पूरा क्वार्टर ही था, और हिंदुस्तानी द्कानें भी खासी तादादमें थीं।

हिन्दी-चीनमें कोई पांच हजार हिंदुस्तानी हैं, जिनमेंसे ज्यादातर मध्यम श्रेणीके लोग हैं और चौकीदार हैं, उनमेंसे अधिकांश तिमल प्रदेशके हैं। करीब-करीब सभी थोड़ी-बहुत फ्रेंच जानते हैं और बहुतसे तो खूब बोल लेते हैं। हम लोग तो जैसा देश होता है वैसी ही भाषा बना लेते हैं। हिंदुस्तानमें हमने अंग्रेजीको अपना लिया है, और हिन्दी-चीनमें फ्रेंचको। सरकारी नौकरीमें भी बहुतसे हिंदुस्तानी दिखाई दिये। उनमें ज्यादातर पांडिचेरीके बाशिदे थे। मुफ्ते यह देखकर खुशी हुई कि पांडिचेरीके बहुतसे हिरजन यहां मजिस्ट्रेट हैं।

चीनी लोगोंकी तादाद तो बहुत है। मुक्ते बताया गया कि पढ़े-लिखोंकी तादाद यहां बहुत ज्यादा है, कोई ३० फी सदी, जिनमेंसे बहुतसे फ्रेंच जानते हैं। अनामी भाषा लेटिन लिपिमें पढ़ाई जाती है। पुराने चीनी अक्षरोंका प्रयोग बहुत-कुछ छोड़ दिया गया है।

राजनैतिक जीवन यहां लोगोंमें नहीं और सार्वजनिक सभाओं जैसी चीज मुक्किलसे ही कोई जानता है।

शामको मुभे यहांके नत्तूकोट्टै मंदिरमें या मंदिरकी परिक्रमामें ले जाया गया। वहां बहुतसे हिंदुस्तानी इकट्ठे हुए थे। मुभे बर्मा और लंकामें भी पता चला था कि नत्तूकोट्टै मंदिर ही अक्सर ऐसे जलसोंके लिए काममें लिया जाता है, क्योंकि यहांपर हॉल नहीं है। मुभे एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया जिसका जवाब मैंने कुछ विस्तारसे दिया।

यह देखकर खुशी होती है और आश्चर्य भी होता है कि इन दूर पड़े हिंदुस्ता-नियोंकी बस्तीमें अपनी मातृभूमिके लिए इतना प्रेम और अभिमान है। बदिकस्मतीसे हुमसे वे एकदम अलहैदा हैं। हमें उनसे निकट संपर्क कायम करना चाहिए।

इन देशोंका सफर करनेवाले मुसाफिरपर एक बातका असर पड़ता है, वह है चीनियों और हिंदुस्तानियोंको भारी ताकत और हिम्मत। बहुतसे चीनी और हिंदुस्तानी दूर देश चले जाते हैं और बिना किसीके सहारे अपनी ही मेहनतसे खुशहाल हो जाते हैं।

इस तरह दूसरा दिन खत्म हुआ। मनमें इस विचारसे बड़ा आनंद आ रहा है कि आज सुबह मैं कलकत्तेमें था और दिनमें बर्मा और स्यामसे होकर गुजरा और अब मैं हिन्दी-चीनमें हूं। ₹

२२ अगस्त, १९३९

सुबह छः के बाद ही हम सेगौनसे चल दिये और उड़ते-उड़ते बादलोंसे बहुत ऊंचे चले गये। हम बहुत ऊंचाईपर उड़ रहे होंगे, क्योंकि सर्दी काफी मालूम देती थी। नीचे घरती हमें दिखाई नहीं देती थी और कभी-कभी बादल हमें घर लेते थे और कुंछ सूभता नहीं था। कोई पांच घंटेकी उड़ानके बाद ग्यारह बजे हम हैनोय पहुंचे। एयर फांससे सफरका अब अखीर था। हमने अपने हवाई जहाज 'ला विले डी कैलकटा' से विदा ली। मुभे यह देखकर अचरज हुआ और खुशी भी हुई कि जहाजका नाम बंगलामें भी एक तरफ लिखा था। मेरे खयाल से यह कलकत्तेके लिए, जिसका नाम उस जहाज पर था, एक बड़ी बधाईकी बात है!

## हैनोय

चीनी कौसल (राजकीय प्रतिनिधि) और बहुतसे हिंदुस्तानियोंने हमारा स्वागत किया। कौंसलने बताया कि दोपहर बाद तीन बजे कुर्नीमंगको जानेवाले जहाजमें मेरे लिए एक सीट ले ली गई है। हिंदुस्तानी दोस्त चाहते थे कि एक या दो दिन मैं वहां ठहरूं, लेकिन अपने कार्यक्रममें कोई हेरफेर न कर सका।

एक सिंधी सौदागर मुक्ते अपने घर ले गये। उनकी बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें खिड़िक्यों पर खूबसूरत-सी फुर्तीली अनामी लड़िकयां चीजें बेंच रही थीं बहांके हिंदुस्तानियोंकी एक सभा हुई और मैंने भाषण दिया। मैंने देखा कि कुछ सिंधियोंको छोड़कर बाकी सब तामिल थे, जिनमें हिंदू भी थे, और मुसलमान भी। कुछ सिंधियों और दो-तीन मुसलमानोंको छोड़कर कोई भी हिंदुस्तानी नहीं समभता था, और अंग्रेजी तो उनसे भी कम समभ सकते थे। तामिलके अलावा वे फेंच खूब जानते थे। अपनी फेंच पर भरोसा न करके मैंने हिंदुस्तानीमें भाषण दिया और बादमें एक मुसलमानने जो शायद वहींकी मसजिदके इमाम थे, उसका तामिलमें तरजुमां किया।

हिंदुस्तानमें जितनी अंग्रेजी फैली है, उससे भी ज्यादा वहां फ्रेंच का राज्य है। भिखारी लड़के-लड़कियोंतक फ्रेंच भाषा में भीख मांगते हैं। पढ़े-लिखोंकी तादाद वहां ज्यादा मालूम पड़ी।

हैनोयमें कोई दो सौ-ढाई सौ हिंदुस्तानी हैं। सब कारबारमे लगे हैं और उनका काम अच्छी तरह से चल रहा हैं। वे सब योरिपयन ढंगके कपड़े पहने हुए थे। बैंगकॉक और सेगौनकी तरह धोतियां यहां नहीं थीं।

में मोटरसे शहरमें होकर गुजरा। वह सैगोनसे बड़ा है और वहांकी चाल-ढाल भी फांसीसी है। दोनोंमें सेगौन मुक्ते ज्यादा लुभावना जान पड़ा।

तीसरे पहर सवा तीन बजे मैं हवाई जहाज से कुनिमगको रवाना हुआ। हिंदुस्तानियों और चीनियों की भीड़ने मुफे हार्दिक बिदाई दी। जिस जहाजसे में सफर कर रहा था, वह यूरेशिया कंपनीका था। वह चीनी-जर्मन कारपोरेशन हैं। जहाज जर्मनीका बना हुआ था और उसका ड्राइवर भी जर्मन था। एयरफांस जहाजसे वह बहुत छोटा था, उसमें दस मुसाफिरोंके लिए जगह थी। जगहकी कमीकी वजहसे हम बड़े घरे-से महसूस करते थे।

ज्योंही हम चीनके करीब पहुंचे मेरे अंदर खुशीकी एक लहर उठी। कुदरती नज्जारे भी बड़े खूबसूरत थे। पीछे पहाड़ थे और एक नदी उनमेंसे निकलकर चक्कर खाती हुई घाटीमें बह रही थी। जंगलसे लदी पहाड़ियां ऊपर छाई हुई थीं। कहीं-कहीं हरे-हरे खेत और छोटे-छोटे गांव थे। नदी करीब-करीब लाल दिखाई देती थी और पहाड़ियोंके खुले हिस्से भी गहरे लाल थे'। शायद इसी रंगकी वजहसे हैनोयकी नदी 'लाल नदी' कहलाती है।

जब हम पहाड़ोंके पास पहुंचे तो बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगे और कोई चार हजार फीट पहाड़ोंके ऊपर पहुंच गये। कुदरती दृश्योंको ऊपरसे देखनेमें घरतीसे देखनेकी बिनस्वत बहुत फर्क पड़ जाता है। नीचेसे देखनेमें जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है अपरसे उतना नहीं दिखाई देता; लेकिन जो दृश्य मैंने देखा, वह बहुत खूबसूरत था और तरह-तरहके पहाड़ोंकी जुदा-जुदा शक्लोंकी वजहसे नीरसता नहीं आने पाती थी। एक गहरी नीली भील, जिसके चारों तरफ हरे और लाल पत्थर थे, बड़ी खूबसूरत दिखाई देती थी। उसके बाद ही दूर एक और भील दिखाई दी; लेकिन तभी जहाजका नौकर आया और सब पर्दे गिराकर हमें आगाह कर गया कि हम पर्दे न उठायें। शायद मैं सोचता हूं ऐसा लड़ाईके कारण अहतियातन् किया गया होगा। इस तरह मुसाफिरोंको 'पर्दानशीन'

कर दिया गया। हां, जर्मन चालक सारा दृश्य देख सकता था।

कुर्नामंग आ रहा था और हमें ऐसा लगा कि जहाज उतर रहा है। फौरन ही जहाजके धरतीपर उतरनेसे हमें हल्का-सा धक्का लगा और हम चीन देशमें खड़े थे।

### कुनमिंग ( यूनान फू )

क्योमितांगके एक प्रतिनिधि, मि. योंग कोंता, जोिक लेजिस्लेटिव व्यॉनके मेंबर भी हैं, चुंगिकंगसे मेरा स्वागत करनेके लिए आये थे। कुर्निमंगके मेयर भी वहां थे। मुक्तसे कहा गया कि एक रात मुक्ते शहरमें बितानी होगी और चुंगिकंग दूसरे दिन जा सकूंगा। मैं एक होटलमें ले जाया गया।

चीन मेरे लिए एक नया मुल्क था-कथा-कहानी और इतिहास और मौजूदा जमानेके बहादरीके कामोंवाला अद्भुत देश! और मैं तो हर बातके लिए तैयार था। लेकिन जब मैं होटलमें पहुंचा तो मुभ्रे कुछ अचरज हुआ। जितने होटल मैंने देखे थे, उन सबसे वह एकदम निराला था। उसका दरवाजा, खुबसरत चौक और उसका बाहरी रूप बहुत आकर्षक था और खास चीनी ढंगका था। लेकिन होटलके बारेमें मेरी जो कल्पना थी उनसे वह जरा भी नहीं मिलता था। मैंने उसके मताबिक ही अपनेको बनाया और निश्चित किया कि चीनी ढंगऐसा ही होता होगा। जो कमरा मुभे दिया गया था, वह कुछ छोटा था, लेकिन साफ और आरामदेह था। गरम और ठंडे पानीका इंतजाम भी उसमें था। होटलका यह भेद बादमें खुला, जब मुभे बताया गया कि वह पहले मंदिर था परबादमें उसे होटल बना लिया गया। मुसाफिरोंके ठहरनेके कमरे पादरियों या पूजा-रियोंके लिए रहे होंगे। ऐसा दिखाई देता था, हालांकि इसमें शक नहीं कि बादमें इन्हें फिरसे बनाया गया था और उसमें सामान भी जुदा दिया गया था। फिर भी पुजारी उनमें अच्छी तरहसे रहते होंगे। मेरा ध्यान हिंदुस्तानके भगड़ोंकी तरफ गया जो मंदिरों और मसजिदोंको लेकर बराबर चलते रहते हैं। लेकिन चीनियोंने मंदिरोंको होटल बनानेमें कोई रोक-थाम नहीं की और मुभे बताया गया कि बहुत-से मंदिर स्कूल बना लिये गये हैं।

होटलका मैनेजर फांसीसी था। उसने हमको बढ़िया फांसीसी खाना खिलाया

और पीनेके लिए ईविअन पानी दिया। उसके पास अच्छी फेंच शराबें भी थीं। वैसे लड़ाईके दिनोंमें चीनमें आसानीसे रहा जा सकता है, लेकिन कुर्नामंग नमूनेका चीनी शहर नहीं था। वह सरहदके करीब है, इसलिए विदेशी लोग और विदेशी माल आते रहते हैं। होटलका सारा वायुमंडल फांसीसी चा। होटलके नौकर चीनी बच्चे तक फेंच बोलते थे।

हिंदी-चीनमें और यहां मुभे अपनी बहुत दिनों की भूली हुई फेंचका जंग छुड़ाना पड़ा; क्योंकि कुछ आदिमियोंसे बातचीत करनेका दूसरा कोई जिरिगा ही नहीं था। हिंदुस्तानियोंसे फेंच में बात करना मुभे अजीब मालूम होता है। फिर भी वह उतना अजीब नहीं है जितना हिंदुस्तानियोंका आपसमें अंग्रेजीमे बातचीत करना।

मोटरसे शहरमें चक्कर लगाने और पैदल घूमनेके लिए मैं निकला। पुराना शहर था, जिसकी तीन या चार लाखकी आबादी थी। लेकिन लड़ाईकी वजहसे हाल हीमें आबादी बढ़ गई थी; क्योंकि चीनसे बाहर जानेके रास्तोंमेंसे कुर्नीमंग भी एक है। मुक्ते पता चला कि कुर्नीमंग और यूनानफू एक ही जगहें हैं। आज शामतक मैं सोचे बैठा था कि वे दो जुदा-जुदा शहर होंगे! यूनानफू पुराना नाम है, और कुर्नीमंग नया है और बिना किसी फर्कके दोनों नाम इस्तैमाल किये जाते हैं।

एक चीनी दोस्तके साथ में शहरमें घूमा और इस कोशिशमें रहा कि चीनके वायुमंडलका अंदाज करूं, और लड़ाईके निशानात पाऊं। सिपाहियोंकी यहां-वहां बिखरी टुकड़ियोंके अलावा लड़ाईके कोई निशान न थे। कुर्नामगपर गोला-बारी नहीं हुई थी। सड़कोंमें गोल पत्थर लगे थे और वहां रोशनी ज्यादा नहीं थी। दुकानोंपर रोशनी खूब थी और वे आकर्षक थीं। खानेकी चीजें और कपड़े और दूसरी चीजें बहुतायतसे थीं। लेकिन फिर भी शान-शौकतकी चीजोंकी कमी थी। सडकोंपर लोगोंकी भीड़ थी और रिक्शे चल रहे थे। अखबार बेचनेवाले लड़के अपने-अपने अखबारोंके नाम और खबरें जोर-जोर चिल्लाकर बता रहे थे। निश्चय ही शहरका रूप बिगड़ रहा था और वहां तड़क-भड़क नहीं दिखाई देती थी; लेकिन लोग खुश और बेफिक दिखाई देते थे। किताबोंकी बहुत-सी दुकानें थीं। फल बहुतायतसे दिखाई पड़ते थे। अनार

मैंने बहुत ज्यादा देखे। सड़कपर बहुतसे धुनिये अपनी धुनकी लिये मेरे पाससे गुजरे। शायद दिनका काम खत्म करके जा रहे थे। एक जगह पर धुनिये काम कर रहे थे और एक औरत बैठी थी। एक बड़े-से चर्खेंसे वह सूतको दोहरा कर रही थी। छोटे-छोटे मोटे-ताजे बच्चे खुश होकर इधर-उधर खेल रहे थे और छोटे-छोटे लड़के और लड़कियां हमारे पास होकर गुजरे। उन्हें कोई फिक नहीं थी और वे हंस रहे थे।

आमतौरसे फैले भद्देपनकी वजह शायद यह थी कि सब कपड़ोंके रंग एकसे थे। करीब-करीब सभी मर्द, औरतें और बच्चे एक गहरे-नीले या काले रंगकी कमीज या गाउन पहने थे। चीनी पोशाक मुक्ते अच्छी लगती है। अगर वह अच्छी तरहसे तैयार की जाये तो वह बड़ी खूबसूरत और शानदार लगती है और काम करनेके खयालसे भी वह अच्छी है। उस पोशाकमें खमसकर लड़कों और लड़कियों दोनोंके लिए एक कमीज और पाजामा होते हैं। कमीज शरीरमें चुस्त होती हैं जो लंबी होती है या छोटी। बड़ी लड़कियां अक्सर एक लंबी गाउन पहनती हैं जो नीचे पैरतक पहुंचती है; लेकिन एक तरफको घुटनेतक कटी होती है। यह लम्बी गाउन बड़ी खूबसूरत होती है; लेकिन कामके खयालसे ज्यादा अच्छी नहीं होती।

चीनी कुली और मजदूर सभी धूपके कारण घास या बांसके बने टोप लगाते हैं। हैनोयमें मैंने देखा कि हरेक औरत और मर्द मजदूर टोपकी तरह एक मुड़ी टोकरी इस्तैमाल करता है। धूपसे बचनेकी यह सस्ती, अच्छी और हल्की टोपी है। कभी-कभी उसका किनारा इतना बड़ा होता है कि मेंहमें भी छातेकी तरह काम आता है। मेरे खयालसे हमारे हिंदुस्तानी किसानोंमें भी इसी तरह धूपके टोप बनाने और पहननेका शौक पैदा करना चाहिए। इससे उनको बड़ी मदद मिलेगी। मुभे यकीन है कि बांस या सरकंडेके बने धूपके टोप उड़ीसा और मला-बारमें पहने भी जाते हैं।

एक भोजमें में प्रो. तिन तुआन सेन, खानोंके एक्सपर्ट मि. के. टी. हांग और चीनके डाक-विभागके डाइरेक्टर-जनरल, मि. सिन सुंगसे मिला। उनसे बहुत दिलचस्प बार्तें हुईं।

चुंगिंकगका प्रोग्राम जो मेरे लिए रखा गया है, मुभे दिखा दिया गया है।

वह बहुत बड़ा है; लेकिन है दिलचस्प । कल दोपहर में चुगिकग पहुंचूंगा और वहां शायद एक हफ्ते ठहरूं । उम्मीद है कि रेडियोपर भी बोलूं ।

में इस बात को नहीं भूल पाता कि कल सुबह में कलकत्तेमें था। उसके बादसे बर्मा, स्याम और हिंद-चीनसे गुजरा हूं और अब मैं चीनमें हूं। इन जल्दी-जल्दी होनेवाली तब्दीन्त्रियों मुआफिक होना बड़ा मुश्किल है। मौजूदा परिस्थितियोंसे हमारे दिमाग कितने पिछड़े हुए हैं। हम बीते दिनोंकी बात सोचे जाते हैं और आजकी जो निमायतें हैं उनका फायदा उठानेसे इन्कार कर देते हैं। तब दुनियामें इतनी लड़ाई और मुसीबत हो, तो अचरज क्या है?

ሪ

#### २३ अगस्त, १९३९

कुर्नामंगकी आबहवा बड़ी खुशगवार और ठंडी थी और हैनोयकी गर्मीसे वह तब्दीली बड़ी अच्छी जान पड़ी। रातको खूब सर्दी थी। उसकी वजह शायद यह थी कि पास ही एक भील थी। यह मुभे सुबह मालूम हुआ। वह भील मेरे कमरेकी खिड़कीके ठीक पीछेतक आती थी। हमारे होटलका नाम 'ग्रांड होटल ड्यू लैक' था।

बड़े तड़के सहनमेंसे एक तीखी आवाज आती हुई मैंने सुनी । वह आवाज फ्रेंच व्यवस्थापिकाकी थी, जो सफाई और धुलाईकी देखभाल करती हुई तेजी और गुस्सेसे फ्रेंच भाषामें चीनी लड़कोंको डांट-फटकार रही थी। और आवाजें भी आ रही थीं जैसे अखबार बेंचनेवाले लड़कोंकी।

कलेवेके बाद हम भीलपर घूमने गये। जवान सैनिकोंकी पार्टियां गाती हुई जा रही थीं। इन सैनिकों या नवसैनिकोंमेंसे कुछ तो लड़के ही मालूम होते थे। पंद्रह बरससे ज्यादाके नहीं। लेकिन विदेशीको चीनीयोंकी उम्रका अन्दाज लगाना मुश्किल है।

दस बजेसे बहुत पहले हम हवाई-अड्डेपर पहुंच गये। वहांपर कोलाहल-सा मचा हुआ था। प्रांतीय सरकारके कोई मेंबर भी उसी जहाजसे सफर कर रहे थे और कर्मचारियोंको विदाई देनेवालोंकी भीड़ इकट्ठी थी। यूरेशिया कारपो-रेशन के जहाजमें हम सवा दस बजे रवाना हुए। जहाज भरा हुआ था और उसमें जगह कम ही थी। सब पर्दे डाल दिये गये थे। कुछ मिनटके बाद हमें बाहर देखनेकी इजाजत मिली। जाहिरा तौरपर वह तो हवाई अड्डा ही था और उसमें जो कुछ था वह जनताके देखनेके लिए नहीं था।

उड़नेके दरिमयान ही बेतारसे यह खबर हमें मिली कि केन्द्रीय क्योमितांगके प्रधान मन्त्री, डाक्टर चू चिआ ह्वा दूसरी बहुत-सी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के, जिनमें चुंगिक गके मेयर भी शामिल हैं, नेताकी हैं सियतसे हवाई-अड्डेसे आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।

## चुंगिकग

चुंगिंकंग पहुंचनेमें हमें तीन घंटेसे कुछ ज्यादा लगे। रास्ते भर पहाड़-ही पहाड़ थे और जब हम चुंगिंकंगके पास पहुंचे तो पहाड़ों और चट्टानी िकनारोंके बीच यांग्रसी नदी चंक्कर लगाती हुई दिखाई दी। धरतीकी सतह जरा भी दिखाई नहीं देती थी। मुफ्ते अचरज हुआ कि उस ऊंचे-नीचे मुल्कमें हवाई अड्डा िकस तरह बनाया गया होगा। इसका जवाब बड़ा दिलचस्प था और मेरे लिए तो वह अनोखा। जहाज नदीके बीचों-बीच सूखी जमीनपर उतरा। बहुत-से बड़े-बड़े लोग वहां जमा हुए थे। फौजके कुछ बड़े अफसर और डाक्टर चू जिन्होंने बेतारकी खबर भेजी थी, उनके प्रमुख थे। ज्योंही में जहाजसे उतरा 'वंदेमातरम्' की परिचित और मधुर ध्विनने मेरा अभिनन्दन किया। अचरजसे जब मैंने ऊपर देखा तो यूनीफार्ममें एक हिंदुस्तानीको पाया। वह हमारे कांग्रेस मैंडिकल यूनिटके धीरेश मुखर्जी थे।

स्वागतमें एक छोटा-सा भाषण हुआ और फूलोंके गुलदस्ते भेंट किये गये। उसके बाद हम यूनिफार्ममें खड़ी लड़िकयों और लड़कोंकी कतारके पास होकर गुजरे। उन्होंने एक आवाजसे भंडे हिलाकर हमारा अभिवादन किया। बादमें नदी पार करनेके लिए हम एक नावपर जा बैठे।

नदीके दूसरे किनारेपर बहुत-सी सीढ़ियां हमारे सामने दिखाई दीं और मुक्तसे एक पालकीमें (जिसे 'चो से' कहते थे) बैठनेके लिए कहा गया। सोचा गया था कि उसमें मुक्ते ऊपर ले जाया जाये। इस तरह ऊपर ले जाये जानेके विचारपर मुक्ते हंसी आई और फर्तीके साथ मैंने सीढ़ियोंपर चढ़ना शुरू कर दिया; लेकिन फौरन ही मुक्ते मालूम हुआ कि ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है। कोई ३१५ बड़ी सीढ़ियां थीं। में हांफने लगा और थक भी चला। औरोंपर मेंने अपनी ताकत का रौब गालिब तो किया; लेकिन मेंने महसूस किया कि ऐसे हिम्मतके खेल कर सक् इतना जवान अब में नहीं रहा हूँ। वहांसे हमने विदेशी ऑफिसके महमान-घर जानेके लिए, जहां मेरे ठहरनेका इंतजाम किया गया था, मोटर गाड़ी ली। वहां फिर हमें कोई सौ सीढ़ियां चढ़नी पड़ीं। चुंगिकिंग पहाड़ों पर फैला हुआ बसा है। कुछ पहाड़ोंके बीचमें है, कुछ ऊपर चोटीपर और सपाट रास्ता तो बहुत ही थोड़ा है।

बहुत-से बड़े अफसर और दूसरे लोग मुक्तसे मिलने आये और मैंने चुंगींकगका एक हफ्तेका कार्यक्रम, जो मेरे लिए बनाया गया था, देखा । सबसे पहले उस शामको चार बजे एक मीटिंग थी, जिसमें १९३ संस्थाएं मेरा स्वागत करनेको थी । इस मीटिंग में हम गये। एक बुजुर्ग राजनेता श्री वू चि-हुईनें अभिनंदन करते हुए कुछ शब्द कहे, जिनका मैंने जवाब दिया। उसके बाद सन यात सेनकी तस्वीरके सामने राष्ट्रीय नारे लगाये गये और वंदना की गई। बाजे चीनी राष्ट्र-गीत बजा रहे थे। यह सारा दृष्य बड़ा प्रभाव-शाली था।

इसी मीटिंगके दरिमयान मुभे मालूम हुआ कि जहां कहीं प्रधान सेनापितका नाम आता है, वहीं उनके इज्जतके लिए सारे लोगोंको उठकर खड़ा होना पड़ता है। इस बार-बार खड़े होनेसे मीटिंगमें बाधा पड़ती है। इसलिए उसे रोकनेके लिए मुनासिब यह हैं कि उनको नेता या किसी नामसे पुकार लिया जाया करे, नाम उनका न लिया जाये।

मीटिंगके बाद फौरन ही मुक्ते भोजमें पहुंच जाना था, जिसका इंतजाम बहुत-सी संस्थाओंकी तरफसे किया गया था। लेकिन तभी गुप्त रूपसे खबर मिली कि बमबारीकी उम्मीद की जा रही है। इसलिए खानेका मामला ही खत्म हो गया। जल्दीसे हम अपने घरकी तरफ लौटे। हमने देखा कि सड़क पहलेहीसे आदिमियोंसे भरी हुई है और सब एक तरफको जा रहे हैं। सरकारकी तरफसे खतरेका सिगनल अभी नहीं दिया गया था; लेकिन खबर दे दी गई थी और मर्द-औरतें अपने बचावके लिए सुरंगोंकी तरफ तेजीसे जा रहे थे।

चुंगिकगको एक सहूलियत है। दुश्मनोंके जहाजोंके आनेकी खबर जल्दी ही एक घंटेसे भी पहले मिल जाती है।

उनके बाद फौरन ही खतरेका भोंपू बजा और मुभसे कहा गया कि मैं किसी सुरंगमें चला जाऊं। यह बात मैंने बहुत नापसंद की; लेकिन अपने मेज-बानोंसे इन्कार भी तो नहीं कर सकता था। हम लोग मोटरमें बैठकर एक खास सुरंगमें गये जो विदेशी मन्त्रीके घरसे मिली हुई थी। सड़कोंपर बड़ा जोशीला दृश्य दिखाई दे रहा था। लोग भागकर या तेजीसे चलकर सब-के-सब बमबारीसे बचानेवाली जुदा-जुदा सुरंगोंकी ओर जा रहे थे। कुछेकके साथ छोटे-मोटे बंडल या बक्स थे। माताएं अपने बच्चोंको छातीसे लगाये हुए थीं और छोटे-छोटे कुटुम्ब साथ-साथ जा रहे थे। लॉरियां आदमी भर-भरकर ले जा रही थी। किसी तरहकी घबराहट वहां दिखाई नहीं देती थी। वह तो लोगोंका रोजमर्राका काम था और वे उसके आदी हो गये थे।

हम विदेश-मन्त्रीकी सुरंगमें पहुंचे । देखा कि उनके दोस्त जमा होते जा रहे थे । ज्योंही दूसरी मर्तबा खतरेका सिगनल दिया गया तो हम १५ × १० की एक छोटी मगर ठंडी जगहके भीतर चले गये । उसमें लोहेके दरवाजे लगे हुए थे । हमें बताया गया कि हमारे ऊपर पच्चीस फीट मजबूत पथरी थी । यहांपर हम बैठ गये या खड़े रहे; क्योंकि भीड़ बढ़ती गई और कोई पचास आदमी अन्दर आ गये थे । रोशनी बुक्ता दी गई । कभी-कभी बिजलीकी टार्चकी रोशनीकी जाती थी ।

वहांपर बहुत-से दिलचस्प आदमी थे। सरकारी अफसर, उनकी बीवियां, सेनापित, प्रोफेसर और अखबारनवीस सभी थे। मगर मेरा मन कहीं और न होता तो वक्त बड़ी अच्छी तरहसे कट जाता। वैसे वहां गर्मी भी थी और जगह भी तंग थी। चुंगिकंगमें जितनी गर्मी में समभता था, उससे कहीं ज्यादा निकली। सुरंगके अन्दर तो थोड़ी ठंडक थी, लेकिन वहां दम-सा घुट जाता था। जब खास सुरंगोंका यह हाल था तो मुभे अचरज था कि उन आम सुरंगोंका क्या हाल होगा जिनमें हजारों लोगोंकी भीड़-की-भीड़ भरी होगी?

बाहरसे आनेवालीं आवाजको मैं गौरसे सूनता रहा । उससे मैं कुछ समभ

न सका। लेकिन लोगोंके आदी कानोंने पहचान लिया कि बम गिरनेकी आवाज है; यह पीछा करनेवाले चीनी जहाजोंकी भनभनाहट है और यह दुश्मनोंके बम बरसानेवाले जहाजों का शब्द है।

हम वहां इन्तजारमें बैठे रहे। कभी-कभी बाहर फांक लेते थे। बाहर चांदनी फैली हुई थी। कितनी शांत ! कितनी शीतल !! और अष्टमीका चांद चैनसे चमक रहा था। हत्याकांड और जोरकी बरवादी ही रही थी। कुछ कारणोंसे बमबारीको रोकनेवाली तोपें नहीं चलायी जा रही थीं और सर्चलाइटोंमें भी रोशनी नहीं थी। उस सुरंगके हमारे पड़ोसी सोचते थे कि विरोधी जहाजोंमें घमासान लड़ाई चल रही है।

वक्त काटनेके लिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय हालतकी हालकी पेचीदगी, रूस और जर्मनीकी प्रस्तावित अनाक्रमण संधि व इंगलैण्ड, फ्रांस और जापानपर उसका असर इन सबपर चर्चाकी । इस संधिसे बहुतसे चीनी खुश थे, क्योंकि इसे वह जापानके अकेला रह जानेकी निशानी समभते थे ।

उस सुरंगके अंघेरेमें हम दो घंटे तक बैठे रहे। सब एक दम खामोश और एकत्रित बैठे थे और मुफ्ते बताया गया कि हवाई हमला अमूमन तीन-चार घंटेतक चलता है। तब्दीलीके खयालसे यह तजरबा मुफ्ते अच्छा नहीं लगा; लेकिन अपने मनमें यह साफ तौरसे जानता था कि लगातार घंटों योंही बन्द पड़े रहने-की बिनस्बत में चन्द्रमाकी ताजी और ठंडी रोशनीमें जानेका खतरा उठाना ज्यादा पसंद करूंगा। मुफ्ते यह ज्यादा पसंद होगा कि आदमीसे चूहा बनकर बिलमें बैठ जानेकी बिनस्बत लड़ाईके मोर्चेपर जाऊं या ऊपर आसमानमें किसी पीछा करनेवाले जहाजमें चक्कर लगाऊं।

दो घंटे बीते और खबर मिली कि जापानी जहाज लौटे जा रहे हैं। सत्ताईस जहाज आये थे जिनमेंसे अठारह पहले ही हैं कोकी तरफ जाते देखे गये थे। बाकी नौ भी चले गये। रोशनी हुई और फौरन ही वहां पर शोर-गुल और जोश दिखाई देने लगा। वे सब लोग जो इतनी आत्मीयतासे दो घंटेतक पास-पास बैठे थे, बिना किसी तकल्लुफ या दुआ-सलामके जुदा हो गये और अपने-अपने घरोंकी तरफ तेजीसे चले गये।

ज्यों-ज्यों आदमी अपनी छिपनेकी जगहोंसे बाहर आने लगे, सड़कें फिर

भरने लगीं। जिस चालसे लोग गये थे, उससे कहीं घीमे लौट रहे थे। लौटते हुए हमें लोगोंके बहुत-से गिरोह मिले। वे कुदाली और बेलचा लिये उन जगहोंकी तरफ जा रहे थे कि जहांपर बमबारीकी वजह से नुकसान पहुंचा था। वे उसे ठीक करने जा रहे थे, दूसरे लोग अपने-अपने कामपर। चुगिंकगमें फिर मामूली तौरसे कारोबार चलता दिखाई देने लगा। कुछ लोग शायद ऐसे थे जिनका काम खत्म हो गया था और अपने मुर्दा और भुलसे शरीरसे और आधुनिक सभ्यताकी प्रगति और महानताका प्रदर्शन कर रहे थे।

हमें अबतक ठीक मालूम नहीं कि उस हमलेमें क्या हुआ ? जाहिरा तौरपर खास शहर तो बच गया; लेकिन उसके सरहदोंपर, खासकर एक गांवपर जो छोटा-सा औद्योगिक केन्द्र था, बम-वर्षा हुई ।

ч

२४ अगस्त, १९३९

पिछली रातका हवाई हमला, जहां तक जापानियोंका ताल्लूक था, यों ही गया। मालूम होता है कि चीनके पीछा करनेवाले जहाजोंने उन्हें शहरसे बाहर ही रोक दिया था और कुछ मामूली-सी लड़ाई हुई। सर्च-लाइटसे कुछ जापानी जहाज पहचान लिये गये। इसलिए जापानी जहाज शहरसे बाहर खेतोपर ही जल्दी-जल्दी बम डालकर चले गये। एक भोपड़ी बरबाद हो गई और दो आद-मियोंके मामूली चोट आई। कहा जाता है कि पीछा करनेवाले जहाजोंमें से चलाई गई मशीनगनोंके गोले कई एक जापानी जहाजोंमें आकर लगे। जापानी जहाजोंका कितना नुक्सान हुआ, इसका तो पता नहीं। लेकिन ऐसा खयाल किया जाता है, या उम्मीद की जाती है, कि उन जहाजोंमेंसे कुछको लौटनेमें मजबूरन जगह-जगह उतरना पड़ा होगा।

अगले कुछ दिनोंमें जबतक चांदनी रात रहेगी, शायद कुछ हवाई हमले और हों। भविष्यमें चांदनी रातका ताल्लुक और-और चीजोंके साथ हवाई हमलोंसे भी समक्षा जाना चाहिए।

आज सुबह मुक्ते पता चला कि प्रधान सेनापितने पिछली रातके हमलेमें मेरी हिफाजतके बारेमें अपनी चिंता प्रकट की थी। उन्होंने खबर दी कि मुक्ते उनकी खास सुरंगमे भेज दिया जाय, लेकिन खबरके आनेसे पहले ही मैं तो विदेशी मन्त्रीके यहां चला गया था ।

बहुतसे लोगों—मन्त्रियो और सेनापितयों—ने मुक्ते सुजनतापूर्ण निमन्त्रण दिया है कि जब कभी मौका आये, मैं उनकी सुरंग इस्तेमाल करूं। मेरा अंदाज है कि बमबारीके इस जमानेमें यह शिष्टाचार और मित्रभावकी हद है।

सुबहका वक्त मैंने मिलने-मिलानेमे बिताया। पहले मैं कोमितांगके प्रधान कार्यालयमें गया, जहांपर मुक्ते प्रधान मन्त्री डा० चूचिआ ह्वा मिले। कोमितांगका विधान और संगठन मुक्ते समक्ताने लगे। यह विधान तो बड़ा पेचीदा है और वह कैसे बना और किस तरह उसका संचालन होता है इस बारेमें मुक्ते बहुत ही धुंधला खयाल रहा। फिर भी मैं इतना तो समक्त गया कि कोमितांग कोई ज्यादा जनतन्त्रीय संस्था नहीं है, चाहे वह कहलाती जनतन्त्रीय ही है। उस दिन, बादमे मैंने कुछ मन्त्रियोंसे शासनकी रूपरेखा को समक्तनेकी कोशिश की। वह तो और भी पेचीदा है और कोमितांग और सरकारके बीचका संबंध बड़ा अजीब है। शायद आपसी बातें उनके मजबूत संबंधको कायम किये हुए हैं। मैंने कुछ ऐसी किताबें और कागजात मांगे हैं, जिनसे सरकार और कोमितांगका ढांचा समक्त सक्रूं।

उसके बाद में विदेशी-मन्त्री डा० वैगसे मिलने गया, जिनका बे-बुलाया मेहमान में पिछली रात सुरंगके भीतर रहा था। बहुत देरतक हम दिलचस्प बातें करते रहे। मेरी तीसरी मुलाकात डा० हॉलिंटन के० तांगके साथ हुई, जिनके सुपुर्द प्रकाशनका काम है। उनका और उनके कामका मुभपर अच्छा असर पड़ा।

नदी-किनारेक एक रेस्ट्रां (भोजनालय) में नास्तेका इंतजाम बड़े पैमानेपर किया गया था और वह तकल्लुफाना भी था। वह शहरके कारपोरेशन, कोमि-तांग और नगर-रक्षक-सेनाके कमांडरकी तरफसे दिया गया था। ऐसे तकल्लुफाना जल्से—भले ही मेजबान लोग उनमें काफी घरेलूपन ला देते हों—बड़े परेशान करते हैं। नुमायशी तकरीरें हुई जिनका जवाब मैंने गिने-चुने बेजान शब्दोंमें दिया और फिर उनका तरजुमा हुआ है। मेरे वहां पहुंचने और वहांसे चलनेपर फौजी बाजे बजने लगते हैं और सलामीका तो कोई ठिकाना ही नहीं। मुफे डर है कि मेरी बेतकल्लुफआदतें इन सबसे मेल नहीं खा पातीं।

लेकिन सबसे बड़ी आफत तो खाना है, जो चलता ही रहता है; अंत जिसका दीखता ही नहीं। और ठीक उसी वक्त जब में सोचता हूं कि चलो खत्म हुआ, तभी मेजपर आधी दर्जन रकाबियां और आ धमकती हैं। चीनी खाना या उसकी कुछ चीज मुफे पसंद हैं। उनमें कला होती हैं। लेकिन खाना मेरी समभमें नहीं आता। मालूम होता है कि मजेदार रकाबियोंकी बहुत-सी किस्में हैं, जो एकके बाद एक चली आती हैं। खानेवाले थोड़ा-थोड़ा करके उन्हें खाते हैं और तरह-तरहके उम्दा स्वादोंका आनन्द लेते जाते हैं। खानेका तरीका में पसन्द नहीं करता। मेरा मतलब चाँप स्टिकोंसे नहीं है जिन्हें होशियारी और लियाकतके साथ इस्तेमाल करना होता है। काश कि में उनको इस्तेमाल करनेमें कुशल होता! सारी रकाबियां बीचमें रख दी जाती हैं और हरेक मेहमान बीचमें खड़ी हुई रसभरी रकाबियोंमें से ही लजीज चीज उठाता जाता है और लाजिमी तौरसे रसभरे कुछ टुकड़े मेजपोश पर गिरते जाते हैं।

तीसरे पहर मेरी एक बड़ी मजेदार मुलाकात मशहूर आठवीं सेना (Eighth Route Army) के जनरल ये चियन-यिंगके साथ हुई। आना वोंग उनके साथ थीं, जो मेरी बोलीका तरजुमा करती जाती थीं। आना वोंग जर्मन (आर्य) हैं। पर शादी उनकी चीनमें हुई है और तन-मनसे वह चीन-निवासिनी हैं। जापानी बमोंसे वह बाल-बाल बच चुकी हैं।

जनरल येने आठवीं सेनाके बारेमें बात कीं और बताया कि अपनी फौजी कार्रवाइयोंके अलावा और क्या-क्या काम वह कर रही है। अपने दृष्टिकोणसे उन्होंने चीनकी मौजूदा हालत भी समभाई।

उसके बाद मैं प्रधान मन्त्री या ठीक-ठीक कहें तो एक्जीक्यूटिव युअनके अध्यक्ष डा॰ कुंगसे मिलने गया। वहांसे हम एक बड़ी चायपार्टीमें गये। जो मेरा स्वागत करनेके लिए खास-खास आदिमयोंकी तरफसे दी जा रही थी। पार्टी बड़ी मजेदार रही और बहुत-से मंत्रियों, उपमन्त्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों और सेनापितयों तकसे मेरा मिलना हुआ। चीनी जलसेना-नायकने तो मुक्ते हैरतम डाल दिया। मैंने चीनी जहाजी बेड़ेके बारेमें पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जहाजी बेड़ेमें सिर्फ थोड़ी-सी तोपवाली नावें हैं। लेकिन कुछ भी हो जहाजी बेड़ेका बाजा तो था ही, जो उस पार्टीमें अच्छी तरहसे बजाया जा रहा था।

इस पार्टीमें मैं जिन लोगोंसे मिला उनमें सिकिआंगसे आये हुए एक प्रतिनिधि भी थे। वह मेरे संबंधमें फारसीमें बोले। मुक्ते बड़ा अचरज हुआ! मेरे स्वागतमें उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बस एक-दो शब्द मैं समक्त सका और उस राजसी भाषामें बातचीत जारी रखनेकी अपनी अयोग्यतापर मुक्ते अफसोस हुआ।

बहुत-से विदेशी पत्रकार खास तौरसे अमरीकन और रूसी पत्रकार, वहां मौजूद थे ।

चीनियोंके नाम तो एक आफत हैं, खासकर तब जब कि खासी तादादसे मेरा साबका पड़ता है। बहुतसे नाम तो करीब-करीब एकसे ही सुनाई दिये। मेरा अंदाज है कि इसी कठिनाईकी वजहसे चीनी लोगोंकी विजिटिंग कार्डोंसे मुहब्बत बढ़ी ज्योंही आप किसी चीनीसे मिलेंगे, फौरन ही वह अपना कार्ड निकालकर पेश कर देगा। मेरे पास बीसियों ऐसे कार्ड अभीसे ही जमा हो गये हैं। हिंदुस्तान-में कार्डोंका आदी न होनेकी वजहसे मेरे पास अपने कार्ड ज्यादा नहीं हैं; पुराने खहर मेरे पास पड़े हैं। लेकिन वे कबतक चलेंगे ?

बहुत-से मन्त्रियों और दूसरे लोगोंके साथ जिनमें, जनरल चैन चैंग भी शामिल थे, भोज हुआ। हम दोनोंकी एक जबान न होते हुए भी जनरल चैन चैंगको में बहुत पसन्द करता हूं। वह बेतफल्लुफाना भोज था और हमारी बातचीतें बड़ी मजेदार हुईं। चीनी मुफ्ते बहुत अद्भुत और बढ़े-चढ़े लोग जान पड़े। उनसे बात करनेमें मजा आता है। बशर्ते कि जबानकी मुक्तिल बीचमें न आ जाये।

रातको कोई हवाई हमला नहीं हुआ।

: 8:

# स्पेनके प्रजातंत्रको श्रद्धांजिल

आज जबिक दुनियामें काली करतूतें हो रही हैं, संस्कृति तथा सभ्यता नष्ट होती जा रही है और हर जगह हिसाका बेरोक-टोक बोलबाला है, तब स्पेन और चीनके प्रजातन्त्र राष्ट्रोंने अपने ऊपर आये हुए विकट संकटोंका भी बड़ी शानके साथ मुकाबला करके उन लोगोंके रास्तेमें रोशनी कर दी है, जो अंधेरी रातमें इधर-उधर भटक रहे थे पर कोई रास्ता नहीं दीख पड़ता था। जो हैरतअंगेज भयानक कांड हुए हैं, उनपर हमें दुख हैं, लेकिन उस मनुष्यतापूर्ण दिलेरी और साहसपर हमें गर्व है और उसकी तारीफ करते हैं, जो आफतोंमें भी मुस्कराती रही है और अधिक ताकतवर हो गई है और इन्सानकी उस अजेय आत्माके प्रति भी हम आदर प्रकट करते हैं जो किसी भी बड़ी-से-बड़ी ताकतके आगे सिर नहीं भुकाती, चाहे नतीजा कुछ भी क्यों न हो।

स्पेनवासियोंके भाग्यको हम बड़ी चिंताके साथ देख रहे हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि वे पददलित करी नहीं किये जा सकते, कारण कि स्वयं वह उद्देश्य ही अमिट है, जिसके पीछे इतना अजेय साहस और बलिदान हो रहा है। मैड्रिड, वेलेंशिया और वार्सीलोना हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी राखसे के उठ-उठकर स्पेनके प्रजातन्त्रवादी अपने स्वतन्त्र स्पेनका निर्माण कर अपने अरमान पूरे करेंगे।

हम लोग जो अपनी आजादीके लिए कशमकश कर रहे हैं, स्पेनीय प्रजातन्त्रके इस ऐतिहासिक युद्धसे बहुत प्रभावित हुए हैं क्योंकि वहांपर संसारभर की आजादी खतरेमें है। इमारी लड़ाईके सरहद्दी मोर्चे सिर्फ हमारे देशहीमें नहीं बिल्क चीन और स्पेनमें भी हैं।

इसी बीच लाखों शरणार्थी लोग प्रजातन्त्र-स्पेनमें भूखों मर रहे है और औरतें और बच्चे ऊपरसे दुश्मनकी बमबारी ही नहीं सहते बल्कि खानेके बगैर मौतसे भी लड़ते हैं। इस भयंकर विपत्तिकी हिंदुस्तान उपेक्षा नहीं कर सकता और हमें चाहिए कि हम उनके लिए भोजन और सहायता पहुंचानेका भरसक प्रयत्न करें।

मै उन लोगोंको, जिन्होंने यह आयोजन किया है और स्पेनवासियोके जीवन-मरणके संकटके समय उनकी मदद पहुंचानेके लिए जो लोग इसमें हिस्सा बंटा रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। आजादीके उन दीवानोके लिए हम कर तो कुछ भी नहीं सकते, पर कम-से-कम उनके गौरवपूर्ण साहस और जिस उद्देश्यके लिए उन्होंने असीम बलिदान किया है, उसके प्रति यह श्रद्धांजलि तो भेंट कर ही सकते हैं।

स्पेन-प्रजातन्त्रकी जय हो !

### : ४ : स्पेनमें

पिछले साल स्पेनमें लड़ाई चल रही थी और मैं वहां गया था, पर मैंने ये लेख अब लिखे हैं और कोशिश की है कि जो कुछ असरं मुफ्पर पड़ा, उसे लिख डालूं। बदिकस्मतीसे मैंने अपनी आदतके मुताबिक घटनाओंकी कोई डायरी नहीं रखी, न कोई नोट ही लिये थे और वक्त गुजर जानेसे वे असर गायब हो गये और याददाश्त तो बड़ी अजीब-अजीब चालें खेलती हैं। फिर भी चूंकि वे काफी साफ थे, इसलिए मेरे दिमागमें बहुत कुछ रहा और रहेगा, भले ही नये-नये खतरे और नई-नई आफतें क्यों न आती जायें। जैसा मैंने चाहा था में इन्हें पूरी नहीं लिख सका, इसलिए इन लेखोंको अपूर्ण वर्णन ही मानना चाहिए।

δ

एक साल पहले और ठीक-ठीक कहूं तो एक साल और एक हफ्ता पहले १४ जून १९३८ को हम जेनोवामें उतरे थे। हमारा निश्चय स्पेन—प्रजातन्त्र स्पेन जानेका था, इसलिए हम फौरन मार्सेलीज जानेके लिए हवाई जहाजपर सवार हो गये। हमारा हवाई जहाज रिवीयराके चक्करदार और सुंदर समुद्र-तटके ऊपर होकर उड़ता चला। वहां पासपोर्ट लेना-लिवाना, पुलिसके कायदे-कानून मानना वगैरा दस्तूर अदा किये गये। बिना आराम किये और खाना खाये हम वहांके कई दफ्तरोंमें गये और एकसे दूसरेमें भटकते रहे। स्पेनके लिए हमारे गास एक खास पास था और स्पेन सरकारका वह निमन्त्रण पत्र भी था, जिसमें हमसे वहां आनेकी और उनके प्रतिनिधियोंको हमारे लिए तमाम सुविधा करने और सहायता देनेकी सूचना दी गई थी।

इस बलपर हमने सोचा कि अब हमारे रास्तेमें कोई अड़चन नहीं आयेगी। हेकिन वह हमारी भूल थी। घंटों हम मार्सेलीजके एक कोनेसे दूसरे कोनेमें, एक इफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें और वहांसे भी दूसरे दफ्तरमें भेजे जानेके लिए फिर तीसरे दफ्तरमें और फिर चौथे दफ्तरमें—भागे-भागे फिरे। हमें पता चला के बुछ और फोटो जरूरी है। इसलिए हमने एक फोटोग्राफर खोज निकाला,

जिसने अपनी ओटोमेटिक मशीनसे मिनटोंमें फोटो तैयार करके दे दिये।

एक कार्यालयका काम संभालनेवाली महिलाने बताया कि स्पेनके लिए मेरे पास जो पास है व ठीक नहीं है। वह लिखा हुआ था अंग्रेजीमें और एक फ्रेंच-कार्यालयको अंग्रेजी भाषापर ध्यान देनेकी भला क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने कहा कि मैं उसके कुछ शब्दोंका अनुवाद कर दूं; लेकिन वह तो अपनी बातपर अड़ी थी। इसलिए हम ब्रिटिश कौंसलेटमें गये और वहांसे दूसरा पास प्राप्त किया। अबकी बार वह फेंचमें था। लौटकर उसी हठीली महिलाके पास आये। लेकिन उसने कहा कि फीस तो आपने दी ही नहीं है। हम फीस देनेको तैयार हुए, तो वह हमारी नादानीपर घृणाके भावसे मुस्कराई। फीस तो पुलिस दफ्तरमें जमा होनी चाहिए थी कि जो वहांसे कुछ मीलकी दूरीपर था और उसकी रसीद पासपोर्टके कार्यालयमें लाई जानी चाहिए थी।

अधिकारीकी आज्ञाका हमें पालन करना पड़ा। पुलिस-दफ्तर हम गये, फीस जमा की और रसीद लेकर विजयकी खुशीके साथ लौटे। महिलाने देखकर कहा—यह क्या? जरूरी फीसमेंसे आपने तो आधी ही जमा की है! यह काफी नहीं है। साफ था कि या तो हमने उस महिलाकी बात गलत समभी, या हममेंसे किसीने भूल की थी। अब तो इसके सिवा और उपाय ही न था कि थके-मांदे पुलिस-दफ्तर फिर वापस जाते। जल्दी-जल्दी हमें जाना पड़ा क्योंकि कार्यालयके बंद होनेका समय हो रहा था।

आखिरकार पूरी-पूरी फीस जमा करके ठीक रसीद ली गई और कार्यालयकी यह महिला हमारी परेशानीपर रहम खाकर हमपर मुस्कराई और अधिकार-पत्र हमें दे दिया। अपने कार्यालयको उसने हमारी वजहसे खोले रखा था, हालांकि शाम हो गई थी और दूसरे दफ्तर बन्द हो चुके थे।

अब स्पेनिश कौंसलेटका सवाल रहा, क्योंकि उसकी भी इजाजत पाना जरूरी था। हम वहां गये। डर था कि कहीं वह बन्द न हो गया हो। और बंद तो वह हो ही गया था; लेकिन हमारे पास जो कागज थे, उन्होंने गजब कर दिखाया। बंद दरवाजे खोले गये और हमारा बड़ा हार्दिक स्वागत किया गया।

आखिरकार हमारी मनचाही चीज हमें मिली। रात होती जा रही थी और हम भी थके हुए थे। भूख हमें लग रही थी और आंखोंमें नींद घुल रही थी। खानेमें स्पेनिश कौंसलने हमारा साथ दिया; लेकिन हम उनका साथ क्या दे सकते थे ? हम तो बस बिस्तर और नींदकी ही बात सोच रहे थे।

इस तरह हमारा यूरोपका पहला दिन बीता! अगले दिन तड़के साढ़े चार बजे हम बार्सीलोनाका जहाज पकड़नेके लिए हवाई अड्डेकी तरफ भागे। हमारे नीचे गहरा नीला भूमध्यसागर था और स्पेनके समुद्री किनारेकी रेखा दूरपर फैली हुई थी। शीघ्रही हम स्पेनिश भूमिपर उड़ने लगे और लड़ाई और बरबादीके चिह्न खोजने लगे। लेकिन उतनी ऊंचाईसे हमें कोई निशान दिखाई नहीं दिये। देशमें शांति-सी फैली हुई दीखती थी।

अपने मंजिलेमकसूद, बार्सीलोनाके हवाई स्टेशनपर हम पहुंचे जो शहरसे कुछ मीलदूर था। कुछ गलती हो गई दीखती थी। वहां हमसे मिलनेके लिए कोई नहीं था और कुछ समयतक हम समक्ष भी न पाये कि हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर बाट जोहनेके बाद हम मोटर-बससे शहर गयें। हरे-भरे लहलहाते खेतोंके बीचसे हम गुजरे और कहीं-कहीं सड़कके किनारे हमें घरोंके खंडहर भी मिले। जाहिर था कि उनपर हवाई जहाजोंने बम बरसाये होंगे। लेकिन दृश्य शांत था और मर्द और औरतें खेतोंमें काम कर रही थीं। दूरपर बार्सीलोना दिखाई दिया। वह समुद्र-तटके किनारे-किनारे फैला हुआ था और ठीक भीतरतक चला गया था। उस भूप्रदेशमें जहां-तहां खड़ी हुई छोटी-छोटी पहाड़ियां उससे मिली हुई थीं। धूप लेता हुआ बार्सीलोना बड़ा गौरवशाली दिखाई दिया। मालूम होता था कि वर्षोंके तजरबोंवाला और पुराना वह है और लंबा इतिहास उसके पीछे है; लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे ताकत और जान उसमें है और जो कोई परदेशी उसे देखे उसका अपनी मधुर मुस्कराहटसे वह अपने संकट और दुखके वक्त भी हार्दिक स्वागत करता है।

बार्सीलोनाकी चौड़ी और सायादार सड़कोंपर हम पहुंचे । सड़कों लोगोंसे भरी थीं । लोग हंस रहे थे, खुश थे और अपने काम या कारोबार पर तेजीसे जा रहे थे । मुसाफिरोंसे खचाखच भरी ट्रामें इधर-से-उधर दौड़ रही थीं । दुकानें खुली हुई थीं । थियेटरों, सिनेमा और नाचघरोंमें चहल-पहल दिखाई दे रही थीं । अचिभत होकर हमने इस बड़े शहरकी जिंदगीके इस चलते-फिरते नजारेको देखा । क्या यह उस युद्धकालीन सरकारकी राजधानी थी जो विदेशी

हमले और घरेलू भगड़ोंके खिलाफ जीवनकी सांसें ले रही है ? उसकी लड़ाईका मोर्चा कुछ ही मीलकी दूरीपर है और जिंदगी व मौतके किनारे ही चक्कर लगा रही है ? क्या यह वही शहर है जिसपर रोज हवाई जहाजोंसे बम बरसते हैं ? और जो लगातार आसमानसे मौतका सामना करता आ रहा है ?

लड़ाईके निशान काफी साफ दिखाई देते थे। बड़ी-बड़ी इमारते खंडहर हुई पड़ी थीं और उनके जले हुए हिस्से दिखाई देते थे। सड़कों और पक्के फर्श बम गिरनेसे टूट गये थे और उनमें गहरे गड़ढे पड़ गये थे। दुकानें खुली तो थीं; लेकिन उनमें सामान बहुत कम था और शान-शौकतकी चीजें नजर नहीं आती थीं। आदिमयों और औरतोंके कपड़े पुराने थे और ज्यादातर फटे थे। हर जगह सिपाही वर्दीमें दिखाई देते थे। हालांकि स्पेनवासियोंका जैसा स्वभाव है, वे लोग हंसते थे, मगर चेहरोंसे उनके गंभीरता और दुख टपकता था। वहांके बातावरणमें शोक था। स्पेनकी औरतें अपनी ओढ़नीमें शानदार और आकर्षक लगती थीं जैसी कि वे हमेशा लगा करती हैं। मुंहपर मुस्कराहट थी, पर उनकी काली आंखोंसे चिता टपकती थी। बिना टोपके वे जाती थीं; क्योंकि टोप अना-वश्यक विलासिताकी चीज थी और अपनी नई आजादीके चिह्नस्वरूप उन्होंने टोप लगाना छोड़ दिया था। लेकिन चाहे वह खुश थीं या दुखी, उनकी निगाहमें, चाल-ढालमें और निश्चयमें अभिमान था।

हम अपने होटल—मैजेस्टिकमें पहुंचे और फौरन ही विदेशी ऑफिसको फोन किया। थोड़ी देर बाद प्रचार और प्रकाशक मिन्त्रमंडलकी एक जवान महिला बहुत-कुछ माफ़ी मांगती हुई हमसे मिलने आई। वह बड़ी होशियार और सुन्दर थी। उसने हमारा सारा जिम्मा लिया और हमारे ठहरने और कार्य-क्रमकी सारी व्यवस्था की। बार्सीलोनाके हमारे थोड़े वक्तके ठहरनेमें वह हमारी मार्गप्रदिशका रही, दोस्त रही और हमारे वहां आनेसे संबंध रखनेवाली हरेक बातपर वह ध्यान देती रही।

ै इस खूबसूरत शहरमें हमने पांच दिन बिताये और पांचों रात हवाई जहाजोंसे बमबारी हुई । इन पांच दिनों में नई-नई घटनाएं घटीं और तरह-तरहके अनुभव हुए । जिनकी याद हमेशा बनी रहेगी ।

२१ जून, १९३९

२

क्या सिर्फ एक ही साल पहले में स्पेनमें था ? तबसे जमाना बीत गया है। यक्के लगे हैं और मुसीबतें आई हैं। आते-आते सूरज और चांद को देख-देखकर दिन गिन-गिनकर तो हमारी जिंदगीके साथ बढ़ती जाती हुई अपनी भावनाओ और अनुभवोंका सच्चा अंदाज लगाया नहीं जा सकता । स्पेनमें जिन बहादूर, गौरवपूर्ण जिंदगीसे भरे-पूरे, राष्ट्रकी आशाके प्रतीक मर्द और औरतोंसे मैं मिला उनकी शक्लें आज खयाली शक्लें हैं। बहुतसे मर गये और बहुतसे शरणार्थीकी तरह इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। लेकिन मन उनकी यादसे भरा है और अपने चंद दिनों स्पेनमें ठहरनेमें जो खयालात मैंने उनके बारेमें बनाये, वे भी अबतक बने हैं। कभी-कभी तो ये स्मृतियां इतनी स्पष्ट होती है कि मुक्ते दीखता है कि जैसे मैं कल ही वहां था और कभी लगता था कि जैसे हजार बरस बीत गये हैं और मैं बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो गया हूं। वक्त हमारा बड़ा अजीब और धोखेम डालनेवाला साथी है! लेकिन, याददाश्तकी चालें उससे भी अजीब हैं। पुरानी भूली बातें बराबर याद आती हैं; अनजानी दुनियाकी भलक आती जाती है और मानव-जाति और स्वयं मनुष्यताके शुरूके दिनोंकी धुंधली छाप पड़ती है हम आदमी बहुत पुराने हैं और 'हव्वा' की बुलबुलोंका तराना अब भी हमारे कानोंमें गुंज रहा है और जन्नतके सपनोंसे हम परेशान रहते हैं और युगोंकी दूख-भरी कहानियां हमें दूखी बनाती हैं।

बार्सीलोनामें व उसके आसपास हमें बहुत-से लोग मिले, और बहुतों की साफ-साफ और जीती-जागती तस्वीरें अबतक मन पर बनी हैं। फिर भी हरेक आदमीका महत्त्व तो उस बड़े दृश्यमें गायब हो गया, जो हमने वहां देखा। विद्रोहके शुरूके दिनोंमें, जैसा कि हमने पढ़ा और हमें बताया गया, सरकार और जनता बिलकुल तैयार नहीं थी। हर जगह बदअमनी फैली थी। दफ्तर बंद थे। फौज, जैसी कुछ वह थी, बिखर गई थी। फिर भी इसबदअमनीके पीछे लोगों में मुकाबला करनेकी भारी ख्वाहिश थी। बिना हथियार लिये या फिर पूरी तरह हथियारबंद होकर ये दुश्मनपर भपटे और जनरल फेंकोके आसानी से विजय होनेके सपनेको उन्होंने तोड़ दिया और कई जगह उसकी फौजोंको रोक दिया। बड़ी कोशिशके बाद मैड्रिड बचा लिया गया और उसकी बुजीपर

दो बरसतक जनतन्त्र का भंडा शानके साथ उड़ता रहा, हालांकि उसकी सरहवोंपर दुश्मनने काबू कर लिया था और शहरपर करीब-करीब रोज ही बमबारी की जाती थी।

जबतक अच्छी फौज और गोला-बारूद न हो, तबतक रोक-थाम थोड़ी देरको ही हो सकती है । आदिमयोंके साहस और संतोषकी कीमत बहुत होती है, लेकिन आजकलकी लड़ाइयोंमें आदमी योग्य फौजों और उनकी मशीनगनों टेंकों और बमबारीकी चालोंका मुकाबिला नहीं कर सकते । इसलिए फैकोक़ी फौजें आगे बढ़ती गई । ज्यादातर उनमें मूरकी, इटली और जर्मनीकी टुकडियां थीं और गोला-बारूदकी उनकी जरूरत इटली और जर्मनी पूरी कर रहे थे । दो होशियार जर्मन और इटेंलियन जनरल स्टाफ उन फौजोंकी हलचलोंको चला रहे थे । स्पेनकी प्रजातन्त्र सरकारके सामने एक समस्या यह थी कि वह खास तौरसे मुश्किल वक्तमें एक नई फौज तैयार करे, जबिक यह मुसीबतोंमें लड़ रही थी और इंगलेंण्ड और फांसकी हस्तक्षेप न करनेकी नीतिसे सताई जा रही थी । सरकारी दफ्तरोंकी उसे नये सिरेसे व्यवस्था करनी पड़ी और फौज और आदिमयोंके लिए खाने और कपड़ेका भी बन्दोबस्त करना पड़ा ।

अमनके वक्त भी यह एक बड़ी समस्या थी और जिंदगी और मौतके सवालके साथ वह आंदमीकी शक्तिसे करीब-करीब बाहर दिखाई देती थी। पर प्रजा-तन्त्रके नेताओंने उस समस्याको सुलभानेकी कोशिश की और कठिनाइयों और नाउम्मीदोंके बावजूद वे उसपर जमे ही रहे। अंदरूनी भगड़ोंने उन्हें कमजोर कर दिया और उनकी प्रगतिको रोक दिया। जब मैं स्पेन गया तो मैंने दो साल की कोशिशका नतीजा देखा और वह मेरे लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य था। पुरानी बदअमनी और हंसीके लायक हालत अब न रही थी और उसकी जगह चतुर सरकार व्यवस्थित तरीकेसे काम कर रही थी और एक शानदार फौज तैयार हो गई थी।

में बहुतसे सरकारी दफ्तरोंमें गया और मन्त्रियों और महकमोंके हाकिमोंसे मिला। बदिकस्मतीसे में प्रधान-मन्त्री नैग्निनसे न मिल सका, क्योंकि जब मैं बार्सीलोनामें था, वह मैड्डिड गये हुए थे। इन दफ्तरोंमें व्यवस्थित रूपसे,काम चल रहा था जो कि कार्य-क्षमताका चिह्न है। कहीं भी सुस्ती या आलस दिखाई नहीं देता था और न काममें दौड़-धूप होती जान पड़ती थी। लोग अपना-अपना काम चुपचाप खामोशी व जोश खरोशके साथ कर रहे थे। अक्सर नये काम उन्हें करने पड़ते थे और उनका ढंग पुराने सिविल नौकरोंकी बनिस्बत जो मशीनके ही पुर्जे बन गये थे, जुदा था और ज्यादा बेजाब्ता था। लेकिन बदलती परिस्थितियोंमें तो जरूरत कामके अनुकूल अपनेको बनानेकी थी। सिविल नौकरों में यह बात मुश्किल होती है, लेकिन वे लोग कामके साथ अपनेको ठीक बिठा सकते थे और उनके तजरबेमें जो कुछ कमी थी वह उनके कामकी तत्परता और काम कर डालनेके संकल्पसे पूरी हो जाती थी। चंद रोजतक ही उनके हाल देखनेके बाद और उनके बारेमें कुछ कहना मेरे लिए बेजा होगा। लेकिन मेरी राय यह बनी कि वहां आश्चर्यंजनक कार्य-क्षमता थी और सहयोग था। भगड़े भी रहे होंगे और असलमें भगड़े और त्रुटियां थीं भी,लेकिन सतहपर वे दिखाई नहीं देती थी।

खानेकी समस्या गंभीर थी। फौज थी जिसका पेट भरना था, और थी बड़ें शहरोंकी आबादी और फ्रेंकोके प्रदेशके बहुतसे शरणार्थी। दूध और मक्खन कहीं देखनेको भी नहीं मिलता था। मांस, तरकारी और रोटी सबकी कमी थी ऐसा हमने उस खानेसे जाना जो सरकारके मेहमान होते हुए हमें बार्सीलोनाके अच्छे-से-अच्छे होंटलमें मिला। नाश्तेमें हमें एक प्याला काली कॉफी मिली और आधा रोटीका दुकडा। बस, और कुछ नहीं था। दोपहरके भोजनमें और नाश्तेमें भी मामूली चीजें व एक हरा शाक था। आलूतक नहीं मिलते थे। खास आदिमियोंके लिए जब यह बात थी तो दूसरोंका तो कहना ही क्या? हमारे सम्मानके स्पेनकी पार्लमेंटके प्रधान या स्पीकरने भोज दिया। जल-पानमें मुख्यतः दो तरहकी मिस्सी रोटियां थीं।

भले ही खाना कम था और कम होता जा रहा था, फिर भी फींजको भूखा नहीं रखा जा सकता था। उसकी मांग सबसे पहले पूरी की जाती थी। उसके बाद बच्चे थे, जिन्हें जितना दूध वहां मिल सकता था, दिया जाता था। शरणार्थियों में बहुत-से बच्चे थे और सरकारने उनके कुनबे बसा दिये थे। इनमें से एक कुनबेमें हम गये। एक खूबसूरत गांवमें वह बसा हुआ था। उसीसे मिला हुआ एक बाग था। वहां हमने एक बगीचेके पास खुशनुमा जगहमें बच्चोंको काम करते और देखते हुए पाया। उनमें बहुत-से तो मुल्कके दूर-दूरके हिस्सोंके अनाथ

थे। उनके घर गिर गये थे और वे बरबाद हो गये थे। उस सब का डर उन बच्चोंके मनमं बना था। लेकिन उनकी संरक्षिका अपना कर्तव्य अच्छी तरहसे समफती थी और बड़ी नरमी और मुहब्बतके साथ उस कुनबेमें मेल-जोलका जीवन बितानेके लिए वह उन्हें तैयार करती थी। बच्चोंको हर चीजके पीछे खूबसूरती दिखानेके लिए जरा-जरा-सी बातपर ध्यान दिया जाता था। कमरे सीधे-सादे थे, पर ऐसी तरीकेसे सजाये गये थे कि सजावटको देखकर खुशी होती थी और बिस्तरकी चादर बच्चोंको खुश करनेके लिए होशियारीके साथ बनाई गई थी।

बच्चोंके कुनबों या घरके अलावा जहां बच्चे स्कूल-बोर्डिंगकी तरह रहते थे, शहरके कुछ हिस्सोंमें बच्चोंके लिए भोजनालय भी थे। जो भी बच्चा वहां आ जाता, उसीको खाना मिलता। हमें बताया गया है कि ऐसे भोजनालय आमतौरसे म्यूनिसिपैलिटीकी मददसे किसी संस्था या फौजी सिपाहियों द्वारा खोले गये हैं। इन या ऐसे ही संपकोंसे नई फौज जनताके बहुत समीप आ जाती थी। खुशिकस्मतीसे ऐसे ही बच्चोंके भोजनालयके उद्घाटनके वक्त हम मौजूद ये। लिस्टरकी फौजके एक हिस्सेने उसे बनवाया था और उस हिस्सेके प्रतिनिधि अफसर और आदमी मय अपने बैंडके उस समारोहमें हिस्सा लेनेके लिए आये थे। सिपाही चाहते थे कि लोग उन्हें खाना दें और बदलेमें वे उनके बच्चोंको सिखानेमें मदद चेना चाहते थे। इस भोजनालयमें तीन हजार बच्चोंको रोजाना खाना खिलाया जा सकता था।

यह भोजनालय देखनेमें बड़ा खूबसूरत था। दीवारोंपर बड़ी अच्छी सजा-वट हो रही थी। नीली पोशाकमें और सफेद टोपी और लिबास सफाईके साथ पहने लड़िक्योंकी कतारें आनेवाले मेहनानों और बच्चोंका स्वागत कर रही थीं। ये लड़िक्यां अपनी मर्जीसे काम करने आई थीं और उनका काम हॉलमें बच्चोंको खाना परोसना था। हॉलके भीतर और बाहर जोशसे भरे बच्चोंकी भीड़ खड़ी थी। उनमें तेजी थी, उम्मीद थी।

इस समारोहसे पहिली रातको बार्सीलोनापर तीन मर्तबा हवाई हमले हुए थे और कुछ बम बच्चोंके उस भोजनालयके नजदीक ही गिरे थे, जिसका उद्घाटन हम देख रहे थे।

३० जून, १९३९

₹

बार्सीलोनासे दूसरे दिन बड़े तड़के हम मोर्चेकी तरफ चल दिये और शामको बड़ी देर तक वहां रहे। दो घंटेका रास्ता था और इजाजतका परवाना और एक स्पेनिश अफसर साथ होनेकी वजहसे हमें उन बहुत-से टिकट चैक किये जानेवाले ठिाकानोंमें कोई किठनाई नहीं हुई, जिनसे आगे मामूली आवागमन नहीं हो सकता था। जिन-जिन गावोंमें होकर हम गुजरे, उनमें लड़ाईके चिह्न साफ दिखाई देते थे। लेकिन इन चिह्नोसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण चीज उन गावोंका वायुमंडल था। चारोंओर ऐसी खामोशी छाई थी कि जैसी लड़ाईके मैदानमें हुआ करती है। जीवन वहां अब भी है, लेकिन रोजमर्राकी तरह नहीं चल रहा था। लोग देखते थे कि समय-असमयपर फूट पड़नेवाला नारकीय शब्द कब गरज पड़े।

हम लोग लिस्टरके मुकामपर गये। लिस्टर और मॉडेस्टोके बारेमें हम बहुत-कुछ सुन चुके थे। वे दोनों फौजी अफसर मामूली जगहोसे तेजीसे ऊपर उठे और अब प्रजातन्त्रके सबसे अधिक विश्वासपात्र सेनापितयोंमेंसे थे। मेड्डिके बहादुर रक्षक जनरल मिआजाके बाद ही उनकी प्रसिद्धि और सर्विप्रयता दिखाई देती थी। मिआजा पुराने गार्डका पेशेवर फौजी अफसर था और उस समयमें जबिक फौजके अधिकांश भागने बगावत की थी, उसने प्रजातन्त्रकों साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन मॉडेस्टों और लिस्टर तो उस समयके सिविलियन थे। उनके पेशे भी फौजी नहीं थे। एक तो दर्जी था; दूसरा राजगीरी करता था। विद्रोहियोंसे लड़नेके लिए जब नई फौज तैयार करनेको आदिमयोंकी मांग आई, तो ये दोनों भर्ती हो गये और फौरन ही उन्होंने अपूर्व योग्यता दिखाई। एक-एक सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते वे सिपाहियोंकी पलटनोंसे ऊपर उठे और दो बरसके असेंमें जबिक में स्पेन गया था, दोनों एक-एक लाखकी फौजके अफसर थे और लड़ाईमें उनकी जीतोंका भी बड़ा शानदार रिकार्ड था।

मॉडेस्टोंसे हम मिलते-मिलते रह गये और इसका हमें अफसोस हुआ। लेकिन लिस्टरसे हम मिले और दोपहरीका ज्यादातर वक्त उसीके साथ खाना खाते बिताया। सीघ-साधा खाना था। लिस्टर रोबीला आदमी है। चेहरा खुला और आकर्षक, उस लड़केकी तरह जो जल्दी बढ़कर आदमी हो गया हो।

लड़कपन और सयानपनका अजीब संगम था। गंभीरताकी जगह थी उसकी जिंदा-दिली और दूसरोंको भी हंसा देनेवाली हंसी। जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत थी और जो बोभ उसे उठाना पड़ रहा था, वह भारी था। आये दिन उसे मुश्किल हालतोंका सामना करना पड़ता था, और जहां कहीं खतरा ज्यादा-से-ज्यादा होता था या दुश्मन आगे बढ़ते आते होते थे, तो उसका मुकाबला करनेके-लिए भटपट उसे या मॉडेस्टोको ही ले जाया जाता था। फिर भी लिस्टरकी खूबसूरती और चाल-ढालमें कोई अंतर नहीं आया था और उसके तमाम ढंगमें आत्म-विश्वास और निश्चयकी भलक थी। वह तो एक ऐसा बहादुर योद्धा था जो किसी भी बातसे भयभीत होता नहीं दिखाई देता था और महान् संकट-की परिस्थितमें उसमें अपूर्व शक्ति भर आती थी।

नजदीकसे मैंने उसे देखा क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था कि लोकप्रिय फौजके ये नये अफसर कैसे हैं ? पुराने फौजी आदिमयोंको तो हम जानते हैं, जो कट्टर अनुशासनिप्रय लोग हैं, चतुरता जिनकी सीमित होती है, रोजमर्राके काममें लगे और गुजरे जमानेमें पड़े हुए। नई बातोंसे जिन्हें घृणा होती है, क्योंकि वे उनकी युद्धकी धारणाओंको ही बदल डालती हैं। पिछले महायुद्धमें ये लोग तो बहुत ही असफल साबित हए। फिर भी उस तरहके लोग अब भी बहुत हद तक फौजोंपर हुकुमत कर रहे हैं। हिंदुस्तानमें भी ऐसे बहुतसे लोग हैं और अक्सर उनकी पुरानी सीखें हमें मिला करती हैं। वह तो कितनी बार हमसे कह चुके हैं कि हिंदुस्तानियों-के हम-जैसे बननेमे (हां, यदि वे उतनी शानदार ऊंचाईपर कभी पहुंच भी सकें) और बड़े-बड़े अफसरोंकी जगह पानेमें तो पूक्तें लग जायेंगी। अफसोस है इन पूराने फौजी आदिमयोंके लिए, जो पोलो और ब्रिजके खेलमें तथा परेडके मैदानमें इतने तेज दिखाई देते हैं, लेकिन आजके लिए वे गये-गुजरे हो गये हैं। अपना जमाना वे देख चुके और अब उन्हें यन्त्रकारों, इंजीनियरों और विशुद्ध राजनैतिक विचारोंवाले लोगोंको जगह देनी पड़ी, जो मौजूदा अस्त्र-शस्त्रोंकी लड़ाईके तरीकों-की बारीकियोंको समभते हैं। उन्हें अपनी जगह उन सिपाहियोंको देनी होगी जिनकी अन्य मामूली सिपाहियोंसे अलहदा कोई ऊंची श्रेणी नहीं है। वह तो जनताकी फौजका अफसर होगा। फौजके लिए जो अनुशासन जरूरी है, उसे वह कायम रखेगा. लेकिन फिर भी अपने मातहत फौजके साथ भाई-चारेका

### नाता रखेगा !

लिस्टरको मैंने इसी नये नमूनेका पाया । उन्होंने बहुतसे अफसरोंसे मेरी मुलाकात कराई और अफसरोंके ट्रेनिंग स्कूलमें मुफ्ते ले गये । हर जगह मुफ्ते घरेल पन और भाई-चारेका वायुमंडल मालूम हुआ । और वहां उन सबको जोड़नेवाली मजबूत कड़ी थी वह ध्येय, जिसकी रक्षा करनेका संकल्प वे कर चुके थे । फिर भी अनुशासन वहां था । इस स्कूलमें मैंने देखा कि अफसरोंको राजनैतिक शिक्षा देनेका खयाल रखा जाता है । अफसरोंके स्कूल छोड़ देने और अपने पलटनोंमें जा दाखिल होनेपर भी इस राजनैतिक शिक्षाकी तरफसे लापरवाही नहीं होती, क्योंकि हरेक पलटनके साथ राजनैतिक किमसर होता है, जिसकी राय किसी भी सवालके राजनैतिक पहलुओंपर कमांडरको हमेशा लेनी पड़ती थी । किम-सरका कर्त्तव्य होता था कि वह फौजमें दिलेरी बनाये रखे ।

स्पेनिश जनतन्त्रकी सबसे खास बातोंमें एक बात थी दो बरसके असेंमें एक बहुत ही अच्छी फौजका तैयार करना, जिसमें हजारों सुयोग्य अफसर थे। जन-तन्त्रकी अंतमें हार हुई, उसका कारण इस फौजकी असफलता नहीं थी। भूखने और इंगलैण्ड और फांसकी दगाबाजीने उसका खात्मा किया। मिआजा जैसे अफसरको छोड़कर पुराने अफसर अविश्वस्त और अयोग्य साबित हुए, जैसा कि चीनमें हुआ। बहुत-सी शिकस्तें तो इन पुराने अफसरोंकी वजहसे हुई; लेकिन चूंकि नये तरीकेंके अफसरोंकी तादाद बढ़ गई; इसलिए फौजमें मजबूती आ गई। नये अफसरोंमें एक बातकी कमी थी। वह यह कि युद्ध विद्याकी उन्हें लंबी द्रेनिंग नहीं मिली थी। लड़ाई सीखनेंक उनके शिक्षणालय तो अक्सर लड़ाईके मैदान ही थे। वहीं उन्होंने बहुत-कुछ सीखा और तेजीसे तरक्की की। लेकिन ऊंचे अफसरोंके लिए लड़ाईका तख्ता पलट जाने और नई हालतोंके पैदा हो जानेकी वजहसे लोगोंकी भीड़-की-भीड़ को जल्दीसे संभाल लेनेका आदी हो जाना बहुत मुक्तिल था। इस बातमें वे जर्मनी और इटलीके सुरक्षित स्टाफकी बराबरी नहीं कर सकते थे, जो फेंकोंकी तरफसे लड़ रहे थे।

जनतन्त्रके रास्तेमें यह एक भारी अड़चन थी; लेकिन बढ़ते-बढ़ते उसपर उसने विजय पाई और अफसरोंकी भीड़मेंसे मॉडेस्टो और लिस्टर जैसे योग्य अयक्ति सामने आये। ऊपरकी हकावटके विरुद्ध जनतन्त्रका लवाजमा कहीं ज्यादा लायक था, और मध्यश्रेणीके उसके अफसर बड़े चतुर और तेज थे। अगर उन्हें काफ़ी रसद और गोला-बारूद मिल जाते, तो इसमें संदेह नहीं कि जनतन्त्रकी नई फौज फैंकोके पेशेवरों और विशेषज्ञोंसे जीत जाती, भले ही उनके पास जर्मनों और इटालियनोंकी फौजें और अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद बहुत ज्यादा होता।

इस नई फौज और उसकी ट्रेनिंगसे में बड़ा प्रभावित हुआ। बादमें हमें अंतर्राष्ट्रीय दलको देखनेके लिए ले जाया गया, जिसने लड़ाईमें बहुत नाम पैदा किया था। शुरूमें उसमें सब-के-सब विदेशी सैनिक ही थे; लेकिन जब में वहां गया तब उसमें ६० फीसदी स्पेनिश थे। जनतन्त्र की सरकार विदेशी सैनिकोंकी भर्तीको रोक रही थी, क्योंकि उसका ध्येय यह बतलाना था कि वह स्पेनर जर्मन, इटालियन, और मूर-जैसे विदेशियोंके हमलेकी मुखालफतमें लड़ रही है, उस घरेलू लड़ाईमें नहीं कि जिसे विदेशी लोग महज मदद दे रहे है। लड़ाईके बारेमें बार्सीलोनामें हमेशा यही कहा जाता था कि वह तो एक विदेशी हमला है, घरेलू लड़ाई नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय दलका पता हमें आसानीसे नहीं मिल सका । यह एक अजीब बात थी कि पड़ोसमें भारी फौज पड़ी होनेपर भी वह दिखाई नहीं देती थी, और देहात करीब-करीब बियाबान-सा दीख पड़ता था । हां, कही-कहीं सिपाहियों या संतरियोंकी टोलियां दीख पड़तीं थीं, और एक फौजी लॉरीं इघर-उघर दौड़ रही थी । इसकी वजह हवाई जहाज थे और बमबारीका डर ही इतना था कि सब सार्वजिनक कार्रवाइयोंको छोड़ देना पड़ा था । इसिलए फौजकी टुकड़ियां छिपी रहती थीं और छिपकर ही काम करती थीं । उनकी तोपें पेड़ोंकी टहनियोंसे छिपा दी गई थी । पहाड़ियोंपर ढेर-की-ढेर तोपें लगी थीं, लेकिन थोड़ेसे फासिलेसे वहां पेड़ और भाड़ियां ही दिखाई देती थी ।

अंतर्राष्ट्रीय दल बहुत बड़े रकबेमें फैला हुआ था। उसके हरेक हिस्सेको देखनेका हमें वक्त नहीं था। हम अंग्रेजी और अमरीकन पलटनमें गये और जब एक बार हमने उनका पता लगा लिया तो हमें पहाड़ियोंपर और नीचे घाटीमें बहुत-से सिपाही दिखाई दिये। वे वहां बहुत पुरानी हालतोंमें पड़ाव डाले हुए थे। मिट्टी और भाड़ियोसे उन्होंने चंदरोजा भोपड़ियां बना ली थीं, या छोटी खाइयां खोद ली थी। आरामकी तो वहां कुछ भी चीज नहीं थी, फिर भी वे इतने मस्त थे कि जैसे मैंने कहीं भी नहीं देखे। उनका उत्साह दूसरोंको भी उत्सा-हित करनेवाला था। और उनके जोश और निश्चय को देखकर यह खयाल करना भी मुश्किल था कि जिस ध्येयके लिए ये लड़ रहे थे, वह पुराना न होगा।

उनमेसे बहुतसे सिपाहियोंसे हमने बातचीत की । अपनी इच्छासे वे दूर जगहोंसे आगये थे । उन्हें उस ध्येयके लिए जान जुटानेकी कोशिश खींच लाई थी कि जिससे हरेक युगमें स्त्री-पुरुषोंको प्रेरणा मिली हैं । अपने घरबार, काम-काज और आरामोंको उन्होंने छोड़ दिया था औ अभिपानि पसंदसे उन्होंने खतरेसे भरी मुश्किलकी जिंदगी को हर वक्तकी अपनी साथिन बनाया था । मौत तो उनकी अक्सर आनेवाली मेहमान थी । उन्हें हंसते और खेलते देखकर मुक्ते लड़ाईके पिछले दो बरसोंकी याद आई । बदिकस्मती और बरबादीके खौफनाक बरसोंका इस दलका शानदार रिकार्ड भी मेरे सामने आया । न जाने कितनी बार उन्होंने जनतन्त्रको बचाया, और उनमेंसे हजारों स्पेनकी जमीनमें सो रहे हैं । मैंने जितने खुश-दिल युवकोंको देखा, उनमेंसे कितने ऐसे होंगे जो कभी अपने घर न लौट सकेंगे, और उनके कुटुम्बी बेकार उनकी राह देखते रहेंगे ।

कुछ ही दिन बाद मैंने देखा कि वे फिर लड़ाईके मैदानमें आ गये थे, और उसके कुछ ही अर्से बाद फैंकोकी फौजोंको रोकनेके लिए उन्हें ईब्रो दौड़ आना पड़ा। उनमेंसे बहुत-से तो हमेशाके लिए वहीं रह गये। मुक्ते याद है कि उनमेंसे कई एकने मेरे हस्ताक्षर लिये थे।

मर्जी न होते हुए भी मुभे अन्तर्राष्ट्रीय दलके इन बहादुर आदिमयोंके पाससे चला आना पड़ा। मनमें कुछ ऐसां था जो मुभे उस वीरान दीखनेवाले पहाड़ी देशमें ठहरनेको प्रेरित कर रहा था, जिसनें इतने मनुष्योचित साहस और जीवन-की इतनी अमूल्य चीजको आश्रय दिया। एक स्पेनिश दलके स्थानपर हमें ले जाया गया। मेरे ख्यालसे वह स्थान मॉडेस्टोंका था, हालांकि मॉडेस्टों उस समय वहांपर नहीं था। हमारे सम्मानमें सब अफसर इकट्ठे हो गये थे, और हमने मिलकर खाना खाया। उस आनंददायक गोष्ठीमें यह याद रखना मुश्किल था कि लड़ाईका मैदान वहांसे दूर नहीं है, और कोई भी अनिष्ट बम हमारी शांति-को भंग कर सकता है। एक स्पेनिश अफसरके सुंदर भाषणके बाद हिंदुस्तान

और हिंदुस्तानकी आजादीके लिए शुभकामनाएं की गईं। थोड़ेसे शब्दोंमें धन्यवाद देते हुए मैंने उनका जवाब दिया और जनतन्त्र और उसकी अच्छी फौजके प्रति मैंने अपनी सदभावना प्रकट की।

और फिर बार्सीलोनाकी तारोंकी रोशनीमें वापिस लौट आया। ७ जुलाई, १९३९

#### X

जो खास-खास लोग स्पेनमें हमें मिले, लिस्टर उनमेंसे एक था। दूसरा आदमी था सीनर डेल वेयो जो इस वक्त प्रजातन्त्रका विदेशो मन्त्री था। बार्सीलोना पहुंचते ही हम उससे मिलने गये। बादमें भी कई मौकोंपर हम उससे मिले। आमतौरपर कूटनीतिज्ञ जैसे एकांतिप्रय और सुशील हुआ करते हैं और कोई भी बात निश्चित रूपसे कहनेमें घबराते हैं, और उन्हें कटनीतिकी चालोंकी लंबी ट्रेनिंग मिली होती है, वैसा वेयो नहीं था। वह तो एक पत्रकार और लेखक था। कांतिने उसे सार्वजनिक जीवनमें आगे ला दिया था। अब भी उसमें पत्रकारपन कुछ मौजूद था। योग्यता उसकी असंदिग्ध थी; लेकिन उसके जिस गुणका असर मुक्तपर बहुत ज्यादा पड़ा, वह उसकी जीवट और उसका संकल्प था। मैड्रिड, बार्सीलोना और जेनेवामें उसने प्रजातन्त्रकी तरफसे सभी मुक्तिलोंका मुकाबला किया, और 'अ-हस्तक्षेप' की पेचीदा चालबाजियोंपर हावी होनेकी कोशिश की। मार्च १९३८ के संकटके दिनोंमें और जब १९३८ की गर्मियोंमें ईब्रोकी लंबी खिचती जाती लड़ाईजारी थी, तब वह प्रजातन्त्रके आदिमयोंके लिए आश्रयस्थान और प्रकाश-स्तम्भ बना।

प्रधान-मंत्री डा० नैग्निनके बाद वह सरकारका मुख्य व्यक्ति था। भारी-सेभारी बरबादी होने और बदिकस्मती सामने आनेपर इन दोनोंमेंसे किसीके हाथ'पैर कभी नहीं फूले और न कभी हिम्मत ही छोड़ी। किसी राष्ट्रके अध्यक्षने
इतनी बड़ी दिलेरी कभी नहीं बतलाई होगी जितनी डा० नैग्निनने कि जो उस समय
जबिक ईश्रोपर जोरोंका हमला हो रहा था, जूरिकमें वैज्ञानिकोंकी एक कांग्रेसमें
'शामिल होने चले गये।

डेल वेयोसे मेरी बहुत देरतक बातचीत होती रही। उसने बिना किसी अछिपावके स्पेनकी स्थिति समभाई और अपनी कठिनाइयोंकी न तो अवगणना की, न उन्हें कम ही बतलाया । नई फौजने जो प्रगति की, उससे लड़ाईके खयालसे वह संतुष्ट था, लेकिन स्टाफका काम अच्छा नहीं था । उनके बहुत-सी शिकस्तें पाने और पीछे हटनेका कारण दुश्मनोंका बमबारीके साधनों, हथियारों, बड़ी-बड़ी तोपोंके अलाबा यह भी था कि प्रजातन्त्रके सेनापितयोंको बड़ी लड़ाइयोंका सजरबा न था और कभी-कभी प्रजातन्त्रके रखे हुए पुराने अफसर भी जानबूभकर काम बिगाड़ देते थे । यह काम बिगाड़ना नातजरबेकारीसे भी ज्यादा हानिकारक था । लेकिन ज्यों-ज्यों फौजके अफसर धीरे-धीरे इन अविश्वसनीय अफसरोंकी जगह लेते जाते थे, त्यों-त्यों वह हानि कम-से-कम होती जा रही थी । नये अनुभव-हीन आदिमियोंका रखा जाना एक महंगा सौदा था, लेकिन अनुभव तो वहां लड़ाईके मैदानमें प्राप्त किया जा रहा था और ग़लतियां भी उसमें कम ही होती थीं । फौजकी योग्यता रोज-ब-रोज बढ़ती जाती थी, और इस खयालसे प्रजानतन्त्रके लिए अधिक वक्त निकलजाना फायदेमन्द था ।

मेरे स्पेनमें जानेके कुछ ही हफ्तों बाद फैंकोंकी फौजोंने जर्मन और इटेलियन मित्रराष्ट्रोंका पूरा सहयोग लेकर ईब्रोपर भयंकर हमला किया। ईब्रोकी यह लड़ाई कई हफ्ते तक चलती रही और वह मौजूदा समयकी खास लड़ाइयोंमेंसे एक थी। लेकिन आज हमारे मापदंड बड़े हो गये हैं और यह लड़ाई मामूली लड़ाईकी एक छोटी-सी घटना भर रह गई है। इस लड़ाईमें प्रजातन्त्रकी फौजने अपना पूरी तरहसे औचित्य दिखाया और फ़्रेंकोकी फौजसे अपनेको अधिक योग्य साबित किया। हवाई लड़ाईके साधनों और गोला-बारूदकी कमी होते हुए भी उसने हवाई जहाजों और भारी फौजके हमलोंको बार-बार रोका।

डेल वेयोको फौजके बारेमें कोई फिक नहीं थी। उसकी परेशानी तो यह
श्री कि गोला-बारूद कहां से आये? और उससे भी ज्यादा फिक थी उसे रसद की।
आगे आनेवाला जाड़ा रंसदके लिए बड़ी मुश्किल का वक्त था। रसद और
गोलाबारूदका मिलना ज्यादातर इंगलैंण्ड और फांसकी नीतिपर निर्भर था और
इन दोनों देशोंकी सरकारें बराबर 'अहस्तक्षेप' के नामपर प्रजातन्त्रका गला
चोंटने और छिपे-छिपे फ्रेंकोको ही मदद देनेकी नीतिपर उतारू थीं।

म्युनिक और उसके तमाम पुछल्ले तो आगे आनेको थे और हमारी विवेक-

इस 'अहस्तक्षेप' का तमाशा तो एक अचंभेमें डाल देनेकी विजयी और उसने जाहिर किया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलोंके मापदंड और साधन कितने खराब हैं! स्पेनके इस अहस्तक्षेपने ही म्यूनिकको जन्म दिया।

डेल वेयोने मेरे सामने फैंकोके बारेमें एक भी कड़ा शब्द नही कहा। उसने बस इतना कहकर छोड़ दिया किन्छसके मुल्कके असली दुश्मन और आक्रमणकारी तो नात्सी और फासिस्ट लोग है। फेंको उनके हाथकी कठपुतली है। जर्मनी और इटलीतकके बारेमें भी उसमें कोई कटुता नहीं थी। लेकिन उसमें उस वक्त कटुताकी कमी नहीं रहीं, जब उसने ब्रिटिश और फेंच सरकारोंकी बात की कि जो मित्रताके बुकेंमें प्रजातन्त्रीय स्पेनको खत्म कर डालनेको इतना सब कर रहीं थीं। खासतौरसे मि० चेंबरलेनको सरकारके तो वह बेहद खिलाफ था; क्योंकि उसका खयाल था कि फेंच सरकार तो एकदम डाउनिंग स्टीटके ताबे हैं।

डेलवेयोने मुफसे कंहा कि यह बात खुले आम तो वह नहीं कह सकता था, पर उसे और उसकी सरकारको यह समफनेपर विवश होना पड़ा कि ब्रिटिश सरकार दुश्मन है और दुश्मनको मदद दे रही है। हमारी इस बातचीतके कुछ ही दिन बाद फेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकारके कहनेपर पिरंनीज सरहदको रोक दिया। मुसोलिनीको संतुष्ट करनेके लिए यह एक बड़ी बुरी करतूत थी। इससे प्रजातन्त्रके ध्येयको जितनी हानि पहुंची, उतनी उन लड़ाइयोंसे भी नहीं हुई, जिनमें फैंको जीता था।

हम दोनोंने भारतके बारेमे भी बातचीत की और मैंने अपना राष्ट्रीय फंडा उसे भेंट किया। कई महीने बाद सितंबरके उस पिछले भाग्य-निर्णायक सप्ताहमें कि जब मि. चेंबरलेन और उनका छाता 'संतुष्ट करनेकी नीति' को हवाई जहाजसे गोडेसबर्ग ले जा रहे थे, मैं डेल वेयोसे जेनेवामें मिला। रसदकी समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही थी। उसने मुक्तसे प्रार्थना की कि हिंदुस्तानसे खाद्य-सामग्री भिजवाकर मैं उनकी मदद करूं। उसके अंतिम दर्शन मुक्ते आधी रातके वक्त जेनेवाके मशहूर कॉफी-हाउसमें हुए, जहां राजनितिज्ञ और पत्रकार ताजी खबरों और राजनीतिमें फैली बदनामीकी चर्चा करनेके लिए इकट्ठे हुए थे। उन्हे काफी मसाला मिल जाता था, क्योंकि मैक्यावेलीके जमानेकी स्पष्ट चालबाजियोंको अंधेरेमें डाल देनेके लिए 'संतुष्ट करने की नीति' का अवतार हुआ था।

तीसरी आकर्षक व्यक्ति जो मुक्ते स्पेनमें मिली डोलोरीज थी। यह पैशन-रियाके नामसे मशहूर थी। उसके बारेमें अक्सर मैंने बहुत-कुछ सुना था। और उससे मिलनेके लिए में उत्सुक था। वह कुछ अस्वस्थ थी; हम उसके छोटे-से घरपर गये। कोई एक घंटेतक हम उसके साथ रहे और एक दुभाषियेकी मारफत हम लोगोंने बातचीतकी। उसके असाधारण जीवटने मुक्ते चिकत कर दिया और मैंने अनुभव किया कि वह उन बहुत ही खास औरतोंमेंसे एक हैं, जो मुक्ते वहां मिली थीं।

वह बास्क देशके एक सुरंगसाजकी बेटी थी, अधेड़ उम्रकी, सीधीसादी दिखने-वाली और सयाने-सयाने बच्चोंकी मां ! चेहरा उसका सुन्दर और खुशगवार था, जैसे खुश एक नर्मका होता है। मुहपर मुस्कराहट थी और फिर भी उस सबके पीछे अपने वर्ग और अपने राष्ट्रके लिए असीम वेदना छिपी हुई थी। आरामके वक्तमें उसका चेहरा शांत था। लेकिन सतहके नीचेकी हलचलकी रेखा उसपर फलकती थी। जब वह बोलनेको मुह खोलती तो जोशीले शब्द उसके मुंहसे निकलने लगते थे, एक शब्दके उपर दूसरा शब्द टूट पड़ता हुआ। अंदरकी ज्वालासे उसका चेहरा दमक उठता था। और उसकी खूबसूरत आंखे ऐसी चमक उठती थी कि आदमीको लुभा लें। एक छोटे-से कमरेमें मैंने उसकी बात सुनी और स्पेनिश भाषामें जो कुछ वह कह रही थी, उसका कुछ हिस्सा में समफ पाया। लेकिन उसकी भाषा की संगीतमय ध्विन मुफ्ते बहुत पसंद आयी और उसके चेहरे और आंखोंके हावभाव भी अर्थपूर्ण थे। तब मै समफा कि स्पेनकी जनता पर उसका कितना असर है। मैं नहीं कह सकता कि मुफ्त जैसे आदमीपर कि जिसपर किसीका असर आसानीसे पड़ नहीं पाता, जब उसने इतना असर डाल दिया, तो अपने देशके लोगोंपर तो न जाने कितना असर पडता होगा ?

कोई एकाथ महीनेबाद में पैशनेरियासे पेरिसमें मिला और देखा कि वह एक बड़ी सभामें भाषण दे रही हैं। वह स्पेन की भाषामें बोल रही थी और लोग वहां ज्यादातर फांसके थे, इसलिए वे उसकी बात आसानीसे नहीं समभ सकते थें। लेकिन उस भारी भीड़को उसने स्तब्ध रखा। ऐसा थोड़े ही अच्छे बोलनेवाले कर सकते हैं। और जब मीटिंग खत्म हुई, तो औरतोंपर औरतें, लड़कियों-पर लड़कियां और कभी-कभी आदमी, अपने हाथोंमें उसके लिए फूल या स्पेन

देशके लिए भेंट ले-लेकर पास आने लगे। उनकी आंसूभरी आंखोंमें उसके लिए प्रेम भरा था और जब वह उन्हें छातीसे चिपटाती थी या कहती थी कि तुम खुश रहो, तो वे अक्सर रो पड़ती थीं। वह वहां स्पेनके दुख और दुर्जय आत्माकी मूर्ति बनी खड़ी थी। लेकिन वह एक राष्ट्रभरके प्रतीक होनेसे भी कुछ और ज्यादा थी। वह उन असंख्य प्राणियोंके लिए उनके जीवनकी पीड़ाका और उसका अत करनेकी प्रेरणा और आशाकी मूर्ति थी। वह प्रत्येक सामान्य स्त्री-पुरुषकी प्रतीक थी कि जो युग-युगसे दु:ख उठाते और शोषित होते आ रहे हैं और जो अब स्वतंन्त्र होनेपर कटिबद्ध थे।

समाप्त

## जवाहरलाल नेहरू की ग्रन्य पुस्तकें

- १. विश्व इतिहास की भलक
- २. मेरी कहानी
- ३. हिन्दुस्तान की कहानी ४ अपन्तीय हतिसम्बद्धी असक
- ४. भारतीय इतिहास की भलक ४. पिता के पत्र पुत्री के नाम
- ६ शांति की खोज में
- ७. हिन्दुस्तान की समस्याये